# मनोरंजन पुस्तकमाला-१

संपादक 🐃

श्यामसुंद्रदास, बी० ए०

प्रकाशक 📉

काशी नागरीप्रचारिणी सभा

## त्रादर्श जीवन।

लेखक

रामचंद्र शुक्त

988€

केसरीदास सेठ, छपरिटेंडेंट, द्वारा •ववलिकशोर प्रेस, लखनऊ में मुद्रित

[ तीसरा संस्करण ]

मुल्य १)

#### वक्तव्य

जिस पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है Plain Living and High Thinking श्रीर वह श्रॅगरेज़ी की उन पुस्तकों में से है जिनका उद्देश्य युवा पुरुषों के श्रंतःकरण में उत्तम संस्कार उत्पन्न करना है। इस पुस्तक में विवेक, बुद्धि श्रौर स्वास्थ्य इन तीनों की वृद्धि के संबंध में श्रलग श्रलग विचार करके मनुष्य जीवन का एक सर्वोगपूर्ण और उच्च आदर्श सामने रक्खा गया है। किस प्रकार के आचरण से मनुष्य अपना जन्म सफल कर सकता है, किस रीति पर चलने से वह संसार में सुख और यश का भागी हो सकता है यदि ऐसी बातों का जानना आवश्यक है तो ऐसी पुस्तक का पढ़ना भी आवश्यक है। हिंदी में ऐसी पुस्तकें देखने की चाह अब लोगों को हो चली है।

श्रँगरेज़ी पुस्तक में ग्रंथकार ने, 'श्रध्ययन' के प्रसंग में, किन किन विषयों की कौन सी पुस्तकें किस कल से पड़ी जायँ, इसका बड़े विस्तार के साथ कई प्रकरणों में ऐसा वर्णन किया है जिससे उन उन विषयों के इतिहास का भी परिज्ञान हो जाता है। वे सब प्रकरण इस पुस्तक में छोड़

दिए गए हैं। एक बात श्रीर भी की गई है। जहाँ जहाँ श्रुगरेज़ी पुस्तक में दृष्टांत रूप से योरप के प्रसिद्ध पुरुषों के वृत्तांत श्राप हैं वहाँ वहाँ यथासंभव भारतीय पुरुषों के दृष्टांत दिए गए हैं। पुस्तक की इस देश की रीति नीति के श्रुवृक्तल करने के लिये श्रीर भी बहुत सी बातें घटाई बढ़ाई गई हैं।

काशी २ जून, १६१४

रामचंद्र शुक्क ।

### दूसरा संस्करण ।

इस संस्करण में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं गया है। सब बातें ज्यों की त्यों हैं। हाँ, भाषा लंबोधिनी जो ब्राटियाँ किसी कारण से रह गई थीं वे, जहाँ तक हो सका है, दूर कर दी गई हैं।

काशी १८ जुलाई, १६१७

रामचंद्र शुक्कः।

## सूची।

| विषय.                      |  | પૃષ્ઠ. |
|----------------------------|--|--------|
| पहला प्रकरण—पारिवारिक जीवन |  | १—३१   |
| दूसरा प्रकरण—सांसारिक जीवन |  | 80     |

**⊏६-१३२** 

१३३–१६२

१६३–२१०

२११-२३२

तीसराप्रकरण—श्रात्मवत .

पाँचवाँ प्रकरण-अध्ययन

प्रकरण--स्वास्थ्य-विधान

चौथा प्रकटर निश्राचरण

## श्रादर्श जीवन।

### पहला प्रकरण ।

#### पारिवारिक जीवन।

डाक्टर ब्राउन ने श्रपनी एक पुस्तक में श्रपने पिता का, जो स्काटलैंड देश के एक प्रसिद्ध पादरी थे, कुछ बत्तांत लिखा है जिसका एक श्रंश श्रत्यंत हृदयशाही है। वे लिखते हैं - "श्रपनी माता की मृत्यु के उपरांत में उन्हीं के पास सोता था। उनका पलंग उनके पढ़ने लिखने के छोटे कमरे ही में रहताथा जिसमें एक बहुत छोटा सा श्रातिशदान भी था। मुभे अच्छी तरह स्मरण है कि किस प्रकार वे उन मोटी मोटी बेढंगी जरमन भाषा की पुस्तकों को उठाते थे श्रौर उनसे चारों श्रोर घिरकर उनमें गड़ से जाते थे। जिस समय वे श्राक़लता के साथ उनके पन्नों को काटते जाते,श्रपने स्वभाव के अनुसार उनमें मग्न होकर भट भट उनका रसास्वादन करते जाते श्रौर वेढंगे कटे हुए पन्नों से काग्रज़ की धिजयाँ निकालकर मेरे श्रागे फेंकते जाते थे, मैं टक लगाए उनकी श्रोर देखता रहताथा। जब तक मैं जागता रहता था वे

बिस्तर पर नहीं जाते थे। पर कभी कभी ऐसा होता कि बहुत रात गए वा सबेरा होते होते मेरी नींद टूटती श्रौर मैं देखता कि आग बुभ गई है, उजाला खिड़की के रास्ते कुछ कुछ आ रहा है, उनका सुंदर गंभीर मुख भुका हुत्रा है श्रीर उनकी दृष्टि उन्हीं पुस्तकों की श्रोर गड़ी हुई है। मेरी श्राहट सुनकर वे मुक्ते मेरी माँ का रखाया हुआ प्यार का नाम लेकर पुकारते श्रीर बिस्तर पर श्राकर मेरे गरम शरीर को छाती से लगाकर सो रहते थे"। इस वृत्तांत से हमें उस स्नेह श्रौर विश्वास के संबंध का पूरा आदर्श मिलता है जो पिता-पुत्र के बीच होना चाहिए। पुत्र पिता की श्रोर श्रन्वीक्षण्युक्त स्नेह से देख रहा है और पिता पुत्र को गहरी और सची सहाजु-भूति से छाती से लगा रहा है। माता श्रीर पुत्र का स्नेह ऐसा नहीं होता। उखमें एक श्रोर शासन के भाव की कमी रहती है, दूसरी श्रोर श्राज्ञापालन के भाव की। पर पिता-पुत्र के स्तेहु में यद्यपि मृदुलता कम रहती है पर विश्वास की मात्रा विशेष रहती है, यद्यपि वेग कम रहता है पर विवेक अधिक रहता है, यद्यपि श्रवलंबन का मृदुल भाव कम रहता है पर समता की बुद्धि विशेष रहती है। चाहे पिता पुत्र के मनो-विकारों को उतना न जाने पर वह उसकी बुद्धि की विशेष थाह रखता है। उसका पुत्र के साथ तीन प्रकार का संबंध होता है-पथदर्शक का, तत्त्वींचतक का श्रौर मित्र का। डाक्टर ब्रांउन श्रीर उनके पिता के बीच जैसा व्यवहार

था उससे दोनों को लाभ था। उसके द्वारा पिता के भाव भी पुष्ट श्रीर उत्तेजित होते थे—वह श्रपने श्राप ही में मग्न रहने तथा रुखाई श्रौर श्रल्प भाषण के बोभ से दबे रहने से बचता था। पुत्र के लिये भी यह एक खासी शिक्षा-पद्धति थी, इसके द्वारा उसकी बुद्धि श्रौर विवेक की भी उन्नति होती थी श्रौर उसे एक प्रकार का स्थायी ह्यानंद भी मिलता था। बुद्धिमान् श्रौर सुशील पिता से जितना हम सीखते हैं उतना सैकड़ों शिक्षकों से भी नहीं । पिता सब से बढ़कर श्रीर सचा शिक्षक है जिसके दिए हुए पाठों को हम सदैव पढ़ा करते हैं। ये पाठ केवल उसके मुँह से निकले हुए शब्द ही नहीं होते बिंक उसके श्राचार व्यवहार के रूप में भी होते हैं। क्या कोई कह सकता है कि डाक्टर ब्राउन को उस ब्रादर्श पुरुष के सत्संग से कितना लाभ पहुँचा होगा जिसमें केवल बुद्धि-बल ही ब था बल्कि आध्यात्मिक बल भी अत्यंत अधिक था। उसमें धैर्य, श्रातम-निष्रह, स्वभाव की कोमलता, भावों की पुष्टता, शिष्टता, पवित्रता और धर्मपरायगुता इत्यादि गुण ऐसे थे जिनका स्थायी प्रभाव पुत्र पर हर घड़ी पड़ता था। उसकी साहित्य-संवंधिनी सहृद्यता से भी, बालक ब्राउन को बहुत ही लाभ पहुँचा। जब वह बाइविल के श्रोजस्वी श्रंशों तथा मिल्टन के पद्यों को ज़ार ज़ोर से पढ़ता था तब बालक की बुद्धि और सहद्यता का विकाश होता था। पर इस प्रकार को श्रनियमित घरेलू शिक्षा से लाम उठाने

के लिये श्रोता में कुछ श्रद्धा, सीखने की स्नेहपूर्ण तत्परता, तथा तीक्ष्ण बुद्धि वा समभ होनी चाहिए। खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये बातें पेसी हैं जो आज कल के लड़कों वा नवयुवकों में नहीं पाई जातीं। पहले की ऋपेक्षा ऋव परिवार-बंधन शिथिल हो गए हैं। श्रव घर में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा शासन का विरोध फैल रहा है । श्राज कल के नाटकों श्रौर उपन्यासों को देखने से यह बात साफ़ भलकती है कि पिता-पुत्र के संबंध का भाव जैसा पहले समय में था वैसा श्रव नहीं रह गया है, श्रव उसमें घटती हो रही है। प्रायः देखा जाता है कि पिता श्रव ऐसा शिक्षक नहीं रह गया है जिसकी बातों को पुत्र श्रद्धा श्रौर स्नेह से सुने। श्रव वह ऐसा विश्वासपात्र सुहृद नहीं समभा जाता है कि पुत्र कठिनाई के समय उसकी सलाह को सची श्रौर कल्याणुः कारी समभ उसके लिये उसके पास जाय। श्रव वह ऐसा शासक नहीं रह गया है जिसकी सामान्य से सामान्य इच्छा को भी पुत्र अपने लिये अरल आदेश समभे। आज कल के कुछ उपन्यासों को रामायण, महाभारत त्रादि से मिलान करने पर इस परिवर्त्तन का पता श्रंच्छी तरह चल सकता है। दशरथ की त्राज्ञा को राम ने किस श्रद्धा त्रौर शांति के साथ सुना श्रौर प्रसन्न-मुख वन का रास्ता पकड़ा। भीष्म ने किस प्रकार अविवाहित रहने की कठिन प्रतिज्ञा करके अपने पिता को संतुष्ट किया। इसके विरुद्ध श्राज कल के नए ढंग के उप-

न्यासों में पिता लेखकों की हँसी दिल्लगी का एक खासा लक्ष्य होता है। उसे चकमा देना, बेवक्रुफ़ बनाना, श्रपमानित करना लेखकों का एक काशल समभा जाता है। किसी किसी उग्न्यास में तो वह भद्देपन और गँवारपन की मूर्त्ति बनाया जाता है और उसका श्रपमान नवशिक्षित और समाज-संशो॰ धक पुत्र बड़ी बहादुरी के साथ करते दिखाए जाते हैं।

हमारे पूर्वजों की यह चाल नहीं थी। यह ठीक है कि श्राज कल की तरह उस समय भी मूर्ख पिता श्रीर बेकहे लड़के होते थे, पर उस समय पितृ शासन का श्राद्श ऊँचा था। जहाँ श्राज कल लड्के श्रवज्ञा करते हैं वहाँ उस समय वे बात सुनते श्रौर मानते थे। क्या पूर्व, क्या पश्चिम सर्वत्र यही व्यवस्था थी। इँगलैंड में सर फिलिप सिडनी श्रीर उसके पिता के संबंध को देखिए।जुटफ़न के विजेता श्रीर 'श्राकेंडिया' के ग्रंथकार सिडनी श्रपने पिता पर ग्रत्यंत स्नेह ग्रौर पूज्यबुद्धि रखते थे। वे जानते थे कि पिता ही से उन्होंने श्रपने शरीर की सुंदरता, अपनी बुद्धि की प्रौढ़ता तथा हृदय की दढ़ता श्रीर वीरता प्राप्त की थी। पिता भी सिडनी ऐसे पुत्र को पा-कर श्रिममान से फूले श्रंगों न समाता था । लार्ड लिटन ने श्रपने एक उपन्यास में कैक्स्टन नामक एक युवक का उसके पिता के साथ श्रादर्श संबंध दिखलाया है। उसमें पिता बुद्धि, भीरता और कोमलता का आगार है और पुत्र अद्धा, स्नेह श्रीर श्राज्ञाकारिता का। युवक कैक्स्टन एक स्थल पर कहता

है-"मैं प्रायः श्रीरों के साथ की लंबी सैर छोड़, किकेट का खेल छोड़, मञ्जली का शिकार छोड़, अपने पिता के साथ बगीचे की चहारदीवारी के किनारे धीरे धीरे टहलने जाता। वे कभी तो बिलकुल चुप रहते, कभी बीती बातों को सोचते हुए श्रागे की बातों की चिंता करते । पर जिस समय वे श्रपनी विद्या का भांडार खोलने लगते श्रौर बीच बीच में चुटकुले छोड़ते जाते उस समय एक अपूर्व आनंद आ जाता था।" कैक्स्टन कोई कठिनाई आ पड़ने पर पिता हो के पास जाता, दुःख की घड़ी उसी के पास बैठकर विताता श्रीर श्रपने हौसलों और आशाओं की उसी के सामन कहता। बड़ा भारी संकट श्राने पर जब कि दुःख का एक श्रटल पहाड़ उसके आगे दिखाई दिया और वह चुपचाप ान मारकर बैठा तो क्या देखता है कि उसका पिता उसी की श्रोर टक लगाए श्रार्द्रचित्त देख रहा है। पर पुत्र को ऐसा पिता मिले इसके लिये यह भी आवश्यक है कि पिता को ऐसा पुत्र मिले। परस्पर सहानुभृति तथा स्नेहकी समानता चाहिए। पुत्रको पिता के वय का, उसके श्रधिक श्रद्भमव का, उसके उन दुःखों का जिन्हें उसने उसके लिये उठाया है सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। पिता-पुत्रके संबंध में पुत्र को पिता के स्वाभा-विक बङ्प्पन को स्नेहपूर्वक खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। बृहुत से पुत्र ऐसे होते हैं जो बिलकुल बुरे, बेकहे श्रार स्नेहशून्य तो नहीं होते पर वे अपने पिता के साथ मान

मर्च्यादा का भाव छोड़ इस प्रकार हेलमेल का व्यवहार रखते हैं मानो वह उनका कोई गहरा संगी है। वे उससे चलती बाजार बोली में बातचीत करते हैं और उसके प्रति इतना सम्मान भी नहीं दिखाते जितना एक विना जाने सुने आदमी के प्रति दिखाते हैं। यह वेश्रदबी तिरस्कार से भी बरी है। मैं उन लोगों के लिये लिखता हूँ जो श्रपना जीवन उप-योगी बनाना चाहते हों, जो ईश्वर के दिए हुए गुणों श्रीर शक्तियों से भरपूर लाभ उठाना चाहते हों, जो संसार में श्रपने दिन पूरे करने के उपरांत श्रपने कर्माक्षेत्र के बीच-चाहे वह छोटा हो या बड़ा-अपनी स्थिति के द्वारा कुछ भलाई छोड़ जाना चाहते हों। मैं ऐसे लोगों से आत्मसंस्कार के निमित्त, श्रपनी शारीरिक श्रौर मानसिक शक्तियों की शिक्षा के निमित्त तथा अपने मनोवेगों के परिष्कार के निमित्त शुभ प्रयत्न करने का श्रनुरोध करता हूँ। जरमी टेलर(Jeremy Taylor) कहते हैं-''ज़िंदगी एक बाज़ी के समान है। हार जीत तो हमारे हाथ नहीं है, पर बाज़ी का खेलना हमारे हाथ में है"। मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता कि वे सीखें कि यह बाज़ी किस तरह खेलनी चाहिए। प्रतिभा और अर्जित शक्ति में - अर्थात् उस शक्ति में जो ईश्वरपदत्त है और उसमें जो हम साधन वा अभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं-भेद माना

गया है, श्रीर ठीक भी है। पर यह भेद इतना स्क्ष्म है कि जो पुरुष श्रपने संकल्पमें दृढ श्रीर श्रपने कम्मे में तत्पर है वह उसे एक प्रकार से मिटा सकता है। अथवा यों कहिए कि मनुष्य की प्रतिभा भी बहुत कुछ उसी के हाथ में है। बुद्धि वा समभ को हम परिश्रम का फल कह सकते हैं और स्वच्छ विवेक को उपयुक्त शिक्षा वा संस्कार का । डाक्टर आर्नेल्ड (Dr.Arnold) ने इसी अभिप्राय से यह लिखा है—"इस जगत में सब से बड़ी तारीफ़ की बात यह है कि जिन लोगों में स्वाभाविक शक्ति की कमी रहती है यदि वे उसके लिये सची साधना श्रौर श्रभ्यास करें तो परमेश्वर उन पर श्रनुग्रह करता है"। बक्स्टन (Howell Buxton) ने भी कहा है—''युवा पुरुष बहुत से श्रंशों में जो होना चाहें वह हो सकते हैं"। परी शेफर (Ary Seheffer) ही की बात को लीजिए जो कहते हैं — 'जीवन में शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बिना कोई फल नहीं मिलता...... दढ्चित्त श्रौर ऊँचे उद्देश्यवाला मनुष्य जो करना चाहे कर सकता है" । जिस प्रकार बहुत सं लोग श्रपनी सामर्थ्य परबहुत श्रधिक भरोसा करके, श्रपनी पहुँच का विचार न करके ऋकृतकार्य्य होते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे लोग साहसहीनता और श्रपनी सामर्थ्य पर श्रविश्वास के कारण अकृतकार्य्य होते हैं, जिससे उनकी सारी शक्ति मारी जाती है और उनके सारे प्रयत्नों का सार निकल जाता है।यह पक पुरानी कहावत है कि जब तक मनुष्य हाथ नहीं लगाता तब तक वह नहीं जान सकता कि वह कुछ कर सकता है या नहीं। हमें चाहिए कि जो करना हो उसे श्रच्छी तरह श्रारंभ

कर दें और दढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जायँ।हमें आरंभ अवश्य कर देना चाहिए क्योंकि यह वँधी हुई बात है कि हममें से हर एक कुछ न कुछ कर सकता है और करेगा, यदि दो एक बार अकृतकार्य्य हो कर हिम्मत न हारे। एकलन्य यदि द्रोगाचार्य्य के यहाँ से निराश होकर धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़ देता तो वह उसमें इतना कुशल न होता। पेलिसी (Palissy) कभी तामलेट वा लुकदार बरतन बनाने की युक्तिन निकाल सकता यदि वह पहले पहल बरतनों को भट्टी में चिटकते देख अपनी धौंकनी आदि फेंक किनारे हो जाता । प्रसिद्ध फ़रासीसी महोपदेशक लकाडेंयर (Lacordaire) यदि सन राच (San Roch) के गिरजे में श्रपने को बोलने में श्रसमर्थ देख हतोत्साह हो जाता तो वह एक गली गली घूमनेवाला पादरी ही रह जाता । सब बातों का तस्व यह है कि हम श्रवसर को हाथ से न जाने दें, हम श्रपनी प्रत्येक शक्ति का उपयोग करें, श्रौर दृढ़तां, श्राशा श्रौर घीरता के साथ उन्नति के पथ पर श्रागे बढ़ते जायँ। स्वसंस्कार का कार्य्यइसी प्रकार सुसंपन्न होगा।

पर इस विषय में विशेष आगं चलकर कहा जायगा।
हम यहाँ पर यह माने लेते हैं कि युवक पाठक अपना जीवन
श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा से प्राप्त मनुष्यजन्म को लार्थक करना चाहते हैं। वे स्वशिक्षा के महत्कार्य
में लग गए हैं। इस अवस्था में उन्हें अपनी शिक्षा का आरंभ

घर ही में करना चाहिए। उन्हें पुत्र वा भाई के रूप में शिक्षा ब्रह्म करनी होगी। इन रूपों में उन्हें स्वार्थत्याग, ब्रधीनता, सञ्चाई, ईमानदारी इत्यादि गुणों का अभ्यास करना चाहिए, जो जीवन के संग्राम में कवच श्रौर श्रस्न का काम देंगे।घर पर की सीखी हुई ये बातें बाहर भी पूरा काम देंगी। ये घरेलू संस्कार संसार की विकट यात्रा में रक्षक देवताश्रों के समान उनके साथ रहेंगे, उन्हें लड़खड़ाकर गिरने से बचावेंगे, उनके कानों में आशा का मधुर संगीत डालेंगे और उनके आगे आगे स्वच्छ सूर्यं का प्रकाश फैलावेंगे । इसी लिये मैंने पुस्तक के आरंभ ही में पिता-पुत्र के संबंध का एक सुंदर दशंत दिखाया। पिता के प्रति पुत्र के तीन कर्त्तव्य हैं-स्नेह, सम्मान, श्रीर श्राज्ञापालन । यह कहा जा सकता है कि जहाँ श्राज्ञाका-रिता और सम्मान नहीं, वहाँ स्नेह नहीं रह सकता। श्राज कल माता-पिता के प्रति लोक पीटने भर को आधा स्वार्थमय स्नेह ही जिसमें अधीनता और विवेक की प्रवृत्ति नहीं होती,बहुत से लड़कों में होता है। यह वह गृढ़ पवित्र और सचा स्नेह नहीं है जिस पुत्र अपना कर्त्तव्य समभे और पिता जिसका श्राभिमान करे। जब कोई नवयु वर्क घर से ऊब जाय या अपनी गुप्त बातों को पिता के कानों में डालने से हिचके तो उसे तुरंत सँभल जाना चाहिए श्रीर यह समभ लेना चाहिए कि जिस मार्ग पर उसने पैर रक्ला है उससे उसका सत्यानाश होगा । जिस कार्य्य में वह प्रवृत्त हो उसकी भलाई बुराई

की जाँच के लिये सब से सीघा उपाय यह है कि वह उस श्रपने परिवार के लोगों के सामने प्रकट करे। इस बात को विचारे कि क्या वह उसकी चर्चा घरमें अपने माता-पिता के सामने कर सकता है ? क्या वह कार्य्य इस योग्य है कि उसकी परीक्षा परिवार के बीच हो ? जब किसी रासायनिक द्रव्य का एक बार विश्लेषण हो जाता है तब उसके संयोजक श्रंश बराबर एक दूसरे से उसी प्रकार पृथक होते जाते हैं जिस प्रकार पहले वे एक दूसरे की श्रोर श्राकर्षित होते थे। इसी प्रकार जब कोई युवक एक बार घर से श्रलग कोई काम कर बैठता है तब वह बराबर उससे दूर हो पड़ता जाता है। श्रतः इस प्रवृत्ति को तरंत रोकना चाहिए, नहीं तो श्रागे चल कर इसका रोकना कठिन हो जायगा। उसके और उसके परिवार के बीच जितना ही श्रधिक श्रंतर बढ़ता जायगा उतना ही उसे उस श्रंतर को मिटाने में संकोच होगा। पहाड़ की चोटी से लुढ़ककर जितनी ही जो वस्तु नीचे श्रा जाती है उतनी ही उसकी गति नीचे की श्रोर बढ़ती जाती है। जब किसी युवक को यह मालूम हो कि उसका घर श्रव उसे उतना श्रच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था तब उसे श्रपने हृद्य पर हाथ रखकर टटोलना चाहिए कि "क्यों?" बहुतेरे चंचल-प्रकृति नवयुवकों का यह सिद्धांत हो रहा है कि किसी पर श्रद्धा करना ठीक नहीं । वे किसी पर श्रद्धा नहीं रखते. किसी से स्नेह नहीं करते । उनकी समभ में

परिवार से स्नेह करना हृदय की दुर्बलता है श्रीर जो पुत्र श्रपने माता पिता से स्नेह रखता है वह या तो दूधमुहाँ बचा है ऋथवा पाखंड में फँसा हुआ धूर्त्त है। जिस युवक ने स्वसंस्कार का कार्य्य हाथ में लिया हो और जीवन के कर्त्तव्य उद्देश्य श्रौर श्रवसर के विषय में जिसके विचार उच ही उसे ऐसे लोगों का साथ न करना चाहिए, क्योंकि उनका मस्तिष्क (बुद्धि से) वैसा ही ग्रून्य रहता है जैसा कि उनका हुद्य (स्नेह आदि से)। बात यह है कि अद्धा की कमी के साथ साथ बुद्धिशक्ति का भी हास होता है, त्रातः उनके साथ से बुद्धि ता कुछ बढ़ेगी नहीं श्रौर नैतिक श्रति बड़ी भारी होगी। इस बात को मैं अत्यंत आग्रह के साथ कहता हूँ कि पारिवारिक स्नेह श्रपनी पवित्रता, श्रपने उच्च प्रभाव तथा अपनी स्थिरता के कारण स्वसंस्कार का मृल मंत्र है।

जब हम श्रपने चारों श्रोर दृष्टि डालते ह तब जो बात हमें सब वस्तुश्रों में दिखाई पड़ती है वह परिवर्त्तनशीलता है। फूल कुँमला जाते हैं श्रीर पत्तियाँ सुखकर गिर पड़ती हैं। वसंत में फिर नप फूल होते हैं श्रीर नप पत्तों की हरियाली छा जाती है पर काल पाकर वे फूल पत्ते भी चले जाते हैं। एक मुरभाई श्राशा के उपरांत दूसरी श्राशा दिखाई पड़ती है। एक वर्ष के उपरांत दूसरे वर्ष का श्रागम श्रीर भोग हमारे सामने श्राता है। दिन श्राते हैं श्रीर जाते हैं। ज्योंही हम वर्त्तमान से परिचित होते हैं श्रीर समभते हैं कि वह हमारे

हाथ में है वह चट व्यतीत हो जाता है श्रौर हम श्रागे उस भविष्य की श्रोर देखते हैं जिसका विस्तार भी वर्रमान की श्रस्थिरता के कारण संक्रचित होता जाता है। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक मनुष्य यह सुन कर दौड़ा कि इंद्रधनुष पृथ्वी पर जिस स्थान से उठा है वहाँ एक सोने का कटोरा है. पर वह ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों उसे इंद्रधनुष भी आगे बढता दिखाई पड़ा और अंत में आकाश में विलीन हो गया। इसी प्रकार कालसमुद्र में बुलबुले पर बुलबुले उठते हैं और श्रदृश्य होते हैं। पर कुछ वस्तुएँ पेसी भी हैं जिनका नाश नहीं होता, जिन्हें काल नहीं स्पर्श करता। हमारा घरेलू स्नेह, हमारी पारिवारिक सहृदयता, उदारता श्रीर स्वार्थ-त्याग—ये वस्तुएँ ऐसी हैं जो एक ऐसे अमृत्य और अक्षय्य मांडार के रूप में संचित होती जाती हैं जो अंत में उस अनंत प्रेमस्वरूप (परमेश्वर) में लीन हो जायगा। हमारी प्रकृति में जो उत्कृष्टता है वह मृत्यु के उपरांत भी बनी रहेगी। जिस प्रकार हमारी श्रात्मा श्रमर है उसी प्रकार उसका श्रंशस्वरूप हृदय भी श्रमर है। जिस प्रकार हमारा बुद्धि-ज्ञान बना रहता है उसी प्रकार हमारे हृदय के भाव भी बने रहते हैं क्योंकि वे आत्मा के आंश हैं श्रौर उनके विना हमारा श्रस्तित्व ही खंडित श्रौर श्रपूर्ण रहेगा। पितृस्नेह के भाव को निकाल लीजिए तो कृष्णुकुमारी में बचता क्या है ? पश्चिनी उस पति-प्रेम श्रौर पातिवत भाव के बिना क्या रह जायगी जिसके कारण उसने श्रपने

जी पर खेल अपने पति को छुड़ाया और वह अंत में चिता में कूदी?

क्या हृदय के भावों की यह श्रमरता एसी नहीं है जिसके लिये हम उनका श्रभ्यास करें। यदि वे मृदुल श्रौर गंभीर भाव कैपेसे हैं जिनके बल से माता और शिशु, पिता और पुत्र, माई श्रीर बहिन परस्पर संबंध-सूत्र में बँधे रहते हैं श्रीर जो मृत्य के उपरांत भी बने रहनेवाले हैं तो हम उनके उपार्जन के लिये पुरा यल क्यों न करें ? इस प्रकार का यल हमारी नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक शिक्षा का एक श्रंग होगा-उस शिक्षा का यक श्रंग होगा जिसके द्वारा हम अपने जीवन के कर्त्तव्यों में समर्थ होंगे । यदि हम विचारकर देखें तो विदित होगा कि हमारा परिवार परमात्मा की श्रोर से स्थापित एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने श्रंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं और अपनी आत्मा में सत्त्वगुण को पुष्ट कर सकते हैं। वह कोई शिक्षा नहीं जिसमें इसका विचार न किया जाय। एक महापुरुष का कथन है-"थोड़े से ऐसे जीवों के, जो एक साथ खाते, पीते, सोते और उठते, बैठते हैं, एक ही घर में रहने से परिवार नहीं बन जाता। इस तरह तो हम घर की ईंटों ही को परिवार कह सकते हैं। किसी परिवार को, चाहे उसके आधे लोग पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में रहते हों, हम खुखसंपदापूर्ण परिवार कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के सच्चे श्रंग तो प्रेमपूर्वक स्मरण, परस्पर का सन्द्राव,

मंगल कामना, सहातुभूति, माता-पिता का आशीर्वाद, पुत्र का स्नेह, भगिनी का श्रभिमान, भाई का प्यार श्रादि हैं।"

यह कहावत बहुत ठीक है कि हम किसी वस्तु का गुण तब तक नहीं जानते जब तक उसे खो नहीं देते। हम जिन वस्तुश्रों को दिन रात देखते रहते हैं उनकी ऋदर तब तक नहीं जानते जब तक कि उन्हें खो नहीं बैठते। नदी किनारे के गुलाब को जो नित्य देखता है उसके लिये वह कुछ भी नहीं है पर श्रास्ट्रेलिया के उजाड़ में घूमनेवाले के चित्त में उसके मुरकाए हुए दलों को देखकर अनेक वर्णनातीत भाव उदय होंगे। उनमें उसे मृदुल और अनूठे स्वरूपों का आभास मिलेगा। इसी प्रकार बहुत से युवा पुरुष, माता के स्नेह, उसके श्रपूर्व बैर्च्य श्रौर त्याग का मृल्य तभी समभते हैं जब उनकी स्मृति मात्र रह जाती है। जब वे चिता के किनारे खड़े होकर उसके ऊपर लकड़ियों का ढेर लगता देखते हैं जो किसी समय उनपर श्राण तक न्योछावर करनेवाली उनकी कोमल हृदया माता थी तब उनकी आँखें खुलती हैं और वे हाय मारते हुए अपनी हानि को समभते हैं। पर यह भी कोई बात है कि जब तक इस भीषणता के साथ ग्राँक न खोली जाय तब तक चेत न हो? यह तो सत्य है कि तुम्हारे जावन के श्रंतिम काल तक माता की स्मृति के गूढ़ श्रीर नीरव प्रभाव के द्वारा तुम्हारी भलाई होती रहेगी। एक श्रमेरिकन राजनीतिज्ञ कहता है-"मैं नास्तिक हो गया होता यदि मुभे वे दिन स्मरण न होते जब

मेरी माँ मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर मुक्त कहलाती कि "हे परमेश्वर! येरी प्रार्थना सुन"। इसी प्रकार जान न्यूटन (John Newton of Olney) नामक एक व्यक्ति बाल्यावस्था में अपनी माता से प्राप्त धर्माशिक्षा के संस्कार के बल से कुमार्ग में पड़ने से बच गया। थोड़ा सोचो तो कि एक माता के न रहने से तुम्हारा कितना सच्चा सुख चला गया। तुम्हें फिर वह सुख कहाँ मिलेगा जो प्रेम के परस्पर अनुसर्ण में मिलता है! माता का आर्लिंगन, माता की स्नेह- दृष्टि-जिसमें परस्पर के भाव-परिचय का प्रमाण मिलता है- माता का मंद हास. सुख दुःख का कथन श्रवण फिर कहाँ ? ये सब बातें गई। इनसे तुम्हारा क्या लाभ होगा तुम यह समक्रने भी न पाए थे कि ये सब बातें चली गई।

स्वार्थ-दृष्टि से भी और परमार्थ-दृष्टि से भी पारिवारिक
स्नेह का अर्जन आवश्यक है। सच पूछिए तो इस प्रकार के
अर्जन से मनुष्य स्वार्थपर होने से बचता है। यदि हम अपने
सुख का ध्यान रक्खेंगे तो हमें अंत में दूसरों के सुख का ध्यान
रखना ही पड़ेगा। अतः हम जो ऊपर कह श्राप हैं ठीक कह
आप हैं कि परिवार एक पाठशाला वा शिक्षा देनेवाली संस्था
है जिससे स्वसंस्कार में सहायता मिलती है, क्योंकि पारिवारिक सुख के लिये सब से पहली बात यह है कि प्रत्येक
प्राणी आत्मनिग्रह का अभ्यास करे। यदि प्रत्येक प्राणी
अपनी ही बात रखना चाहे, अपनी ही इच्छा के अनुसार

सब कुछ होने का हठ करे, अपनी ही रुचि और प्रवृत्ति की सबके ऊपर रखना चाहे तो घर में सची शांति कमा नहीं रह सकती। जहाँ एक बार किसी का क्रांध भड़का कि सारा घर उद्घिम और व्याकुल हो जायगा, प्रत्येक प्राणी की शाँति भंग होगी। पारिवारिक संबंध के सुखपूर्वक निर्वाह के लिये युवा पुरुष को चाहिए कि वह बराबर श्रात्मसंवरण का उदाहरण दिखलावे, आवेग में आकर कोई बात मुँह से न निकाले, दूसरे की त्योरी न चढ़ने दे श्रौर मीठे वचन बोले जिससे कोध शांत होता है। एक साधु के साथ कई दुर्जनों की रक्षा हो जाती है। घर में एक मधुरभाषी प्राणी, कारस में एक निपुण गवैये के समान, सब को ठीक रखता है। बाहर उसके चित्त में क्रोध उत्पन्न करनेवाली चाहे कितनी ही बातें हुई हों, कितनी ही बातों से उसका जी दुखी हो पर युवा पुरुष जव घरके भीतर श्रावे तब शांत श्रौर प्रसन्तमुख श्रावे। वह कठोर संयम करे, अपनी चेष्टा को वश में रक्खे, अपनी ज़ुबान में लगाम लगा दे। हा! क्रोध की लाल श्रांखों श्रोर श्रावेश के कठोर वचनों से कितने श्रनर्थ होते हैं। युवा पुरुषों को 'लगती हुई बात' कहने की बड़ी रुचि होती है। प्रायः वे व्यंग्यपूर्ण उत्तर श्रौर चुटीली फबतियाँ किसी बुरी नीयत से नहीं बिलक अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता दिखाने के लिये मुँह से निकालते हैं। यह एक ऐसा दोष है जिससे उन्हें जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। बात की चाट बड़ी गहरी

होती है। जब तुम्हारा लगती हुई चुटीली बात कहने की जी चाहे तब तुम इस बात की सोच लिया करो कि एक्ष करने से थोड़ों देर के लिये तुम्हारा रंग तो वंध जायगा पर बहुत दिनों के लिये बैर ठन जायगा। एक महात्मा का वचन है कि 'श्राप्रिय सत्य बोलने से मीन रहना अच्छा है'। बहुतरे घरों की यह चाल होती है कि उसके प्राणी नए आदिमयों के सामने भी एक दूसरे को जली कटी सुनाया करते हैं। ग्रॅंगरेज़ा भाषा का अलौकिक गय लेखक कार्लाइल कहता है—"व्यंग्य वा ताना मेरे देखने में शैतान की भाषा है, इसी से बहुत दिनों से मैंने उसे छाड़ दिया है"। जानसन का कथन है कि "किसी मनुष्य को दूसरे को कटु चचन कहने का उसी प्रकार अधिकार नहीं है जिस प्रकार उसे ढकेल देने का।"

पर चेष्टा और चितवन से जो रुखाई प्रकट की जाती है वह
भी कोध से मरे हुए कटु वचनों से कम नहीं होती। हमें
अपना मुँह ही नहीं बंद करना चाहिए, अपने मनोवेगों को भी
द्वाना चाहिए। हमें स्वार्थ, ईषी, द्वेष और तुनुकमिज़ाजी
को भी, कटु वचन और लाल आँखें जिनके वाहरी लक्षण हैं,
दूर करना चाहिए। मिज़ाज ठीक रखना अपने आपको वश में
रखने का ही नाम है, धीर प्रकृति, उदार हृद्य और स्वच्छ
चित्त का फल है। पास्कल कहता है—'मैं सब मनुष्यों के
निकट सचा, ईमानदार और विश्वासपात्र होने का यह
करता हूँ। मेरा हृद्य उनके प्रति कोमल रहता है जिनका

हमारा परमात्मा ने घनिछ संबंध कर दिया है "। यही श्रात्म-निरोध का सचा तस्य है । न्यायपरायणता श्रोर सचाई ही बुद्धिमान् पुरुष की धीर शकति के श्रंग हैं। उनके साथ ही यदि हमारा हृदय भी उनके प्रति कोमल हो जिनका हमारा साथ परमात्मा ने कर दिया है तो हमें परिवार के सखे सख का श्रम्भव हो सकता है। हमें मानना श्रीर सहना चाहिए. एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के संबंध में सञ्चाई श्रोर ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए श्रीर चित्त का कोमल होना चाहिए । हमें अपने भागें। श्रीर मनोवेगों का शासनकर्त्ता होना चाहिए । युधिष्ठिर को जय श्रीर कीरिंग का लाभ श्रपूर्व श्रात्मनिरोध के वल सं हुआ। दुर्योधन का नाश उद्धत प्रकृति के कारण, आत्मशासन के अभाव के कारण, हुआ। पितापुत्र, भाईबहिन शादि का नाता निवाहने के लिये हमें आत्मनिरोध को धारण किए रहना चाहिए जिसके सामने सब कठिनाइयाँ हवा हो जाती हैं। यह एक ऐसा रासायनिक तत्त्व है जो परस्पर भिन्न प्रकृति के पदार्थों को भी मिलाकर एक करता है। हर्वर्ट स्पेंसर ने कहा है - "अपने आपको वश में रखने से ही पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त होता है। मनुष्य उद्वेगशील न हो, प्रत्येक वासना से प्रेरित होकर इधर उधर न भटकने लगे, बहुत से भावों को शांतिपूर्वक तौलकर अपना एक भाव स्थिर करे. नैतिक शिक्षा इसी बात का प्रयत्न करती है"। प्रसिद्ध उप-

न्यासलेखक स्काट मये सब गुण थइसी से उसे परिवार का सद्या सुख था। श्रपनी स्त्री, श्रपने लड़कों श्रौर श्रपने मित्रों के साथ उनका व्यवहार सदैव कोमल रहता था। बाहर स चाहे वह किन्। हो उद्विग्न आर मुभागाया हुया आत पर घरको बीखट लाँघते ही यह मृदुलभाव घरण कर लेता था जैमा कि प्रायः लाग करते हैं। वह बाहर का ग्रस्सा श्रपने घा के प्राणियों पर आकर नहीं निकालता था। उनके सुल का वह सब से अधिक ध्यान रखता था। वह आदर्श ञ्चाता, श्राद्शे पुत्र, श्रादश पति श्रीर श्रादर्श पिना था। उसके चरितलेखक ने लिखा है-"उसके घर में स्वृतिचित्न के रूप में उसकी माता के पुराने ढंग के पिटार, उसके हाथ की लिखी चिट्रियाँ जिनमें स्काट के उन भाई वहिनों के बाल रक्खे थे जो माता की मृत्यु के पहले ही मर चुके थे, उसके बाप की सुँघनीयानी तथा इसी प्रकार की श्रीर भी बहुत सी वस्तुएँ यत्नपूर्वक रक्ली थीं। उसक जीवनचरित में इसी प्रकार की बहुत सी बातें मिलेंगी। उन सब से उस गूढ़ स्नेह का पता स्रोगा जिसके कारण उसमें उतना श्रात्मसंवरण था तथा उस स्याग का परिचय मिलेगा जो परिवार के सुख, शांति और स्तेह का बढ़ाता है।"

उत्तम व्यवहार की वह पूर्णता भी जिसे शिष्टता कहते हैं आत्मृनिग्रह से कम श्रावश्यक नहीं है। इस विषय में भी इकाट श्रादर्शस्वरूप था। एक महाशय उसके विषय में लिखते हैं—''लोगों के साथ व्यवहार करने में जो शिष्टता मैंने उस-में देखी है, वह किसी में नहीं देखी। उसका व्यवहार इतना सादा श्रीर स्वामाविक होता था श्रीर उसके शील का लोगों। पर इतना प्रभाव पड़ जाता था कि लोग श्रपने श्रापको भूल जाते थे श्रीर उसके इस गुण को लक्ष्य नहीं कर सकते थे''। शिष्टता पुरुषार्थ का चिह्न है। ग्ररीब, श्रमीर, नौकर चाकर, घर का प्राणी, कोई हो सब का बराबर ध्यान रखना चाहिए, सब के साथ प्रसन्नता, स्नेह श्रीर कोमलता का व्यवहार करना चाहिए।

मैंने जिस शिष्ट ब्यवहार का ऊपर वर्णन किया है वह प्रचलित श्रद्य कायदे से भिन्न है। बहुत से श्रद्य कायदे-वालों में सची श्रौर उच्च के। टिकी शिष्टता उतनी भी नहीं होती जितनी एक ग्रामीण किसान में होती है। सबी शिष्टता उसमें समभनी चाहिए जो दूसरों का ख़्याल करके तब ग्रपना ख़्याल करता है, जो अपने पड़ोशी को आगे करता है और श्राप पीछे रहता है, जो दूसरा को बोलते देखकर आप चुप होकर सुनता है, जो धैर्य ऐसे अलौकिक गुण को धारण करता है। शिष्टता का सारां सिद्धांत यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। पूर्ण शिष्टता थार्मिक पुरुषों में देखी जाती है। उनमें चित्त की उदारता श्रौर श्रात्मशासनः की शक्ति बहुत कुछ पाई जाती है।शिष्टता का एक अत्यंत आवश्यक अंग है विनय वा नम्रता । अपने आपको यहा लगाना शिष्ट व्यवहार का बाधक है। किसी किसी घर में देखा जाता है कि चार छुः महीने के समाज संसर्ग से संसार की ऊपरी बातों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके पुत्र श्रपने को अपने माता पिता से, भाई अपने को अपनी बहिन से वह कर लगाने लगता है। थोड़े ही दिन समाज की गंदी हवा खाकर किसी किसी नवयुवक का मिज़ाज इतना बिगड़ जाता है कि वह अपनी बहिनों को श्रंधी भेड़ें श्रौर माता पिता की "पुराने खुसर" समभाने लगता है। इसी से उसके व्यवहार में उप्रता आ जाती है भीर मान सम्मान तथा शिएता का श्रभाव दिखाई देने लगता है। यह समस्ता है कि ऐसे साधा-रण लोगों के साथ बहुत शिष्टता दिखाने की श्रावश्यकता ही क्या ? पर पुरुपार्थ वा बीर ब्रत यह है कि हम स्त्रियों के साथ स्तेह श्रौर श्रादर का व्यवहार करें श्रौर धर्म यह है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। धर्म इस बात का आग्रह करता है कि हम उनकी सारी उचित अक्षाओं का पूर्ण ततारता के साथ पालन करें, जब उनका श्रीर हमारा मत न मिले तब हम उनके श्रधिक श्रनुभव को मान लें श्रीर यह समभ लें कि उन्होंने जो बात कही है वह श्रियक सोच विचार के साथ कही है। नम्रता माता पिता के प्रति हमारे स्नेह की भी सारभूत वस्तु है श्रौर शिष्टता की भी। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे धर्मपरायण

श्रीर निर्मल चरित्र के महात्मा हो गए हैं। उन्होंने रामचरित-मानस के श्रारंभ में श्रपनी नम्रता श्रीर विनय का कै ला सुंदर परिचय दिया है—

> कवि न होउ नींह चतुर कहावों। मतिश्रजुरूप रामगुन गावों॥

एक ईसाई महात्मा का नव्रता के विषय में इस प्रकार का उ रदेश है—"नम्र मनुष्य श्रपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता बिहक अपने गुरु और मित्रों के निर्णय पर चलता है। वह हठपूर्वक अपनी ही इच्छा के अनुकूल नहीं चलता बिक जिन बातां से अपने वड़ों का संबंध होता है उन्हें उन्हीं के ऊपर छु। इ देता है। वह आज्ञापालन में चूँ चकार नहीं करता। वह किसी आज्ञा के श्रीवित्य की जिज्ञासा नहीं करता. उसे उचित ही समभता है। वह अपने आचरण, संकल्प और विचार से कभी संतुष्ट नहीं रहता। वह बातचीत संकोच के साथ करता है। जब कोई उसे श्रकारण वा किसी कारण से भला बुरा कहता है तब वह उसका कडुआ और तीखा उत्तर नहीं देता"। नम्रता का यह गुण ऐसा है जिसकी श्रोर श्राज कल के नवयुवक कुछ ध्यान नहीं देते। इन चोखे नवयुत्रकों के निकट, जो भूमंडल के प्रत्येक विषयें के श्राचार्य्य श्राप बनते हैं, जो श्रपनी सम्मति ब्रह्मवाक्य के समान श्रटल निश्चित करके देते हैं श्रौर जो पुरानी बातों श्रौर पुराने निश्चर्यो का बड़ी घृणा के साथ तिरस्कार करते हैं,

नम्रता एक अत्यंत तुच्छ और भद्दा गुण है। वे अपने को इतना नहीं गिरा सकते कि नम्रता धारण करें। ऐसे लोग एक परम धार्मिमक महात्मा की इन बातों पर कितना हँसेंगे-"मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दृष्टि में अपने की अत्यंत दीन श्रौर तुच्छ-कपोत की तरह दीन श्रौर तुच्छ-समभो। जब अवसर मिले तब अपने को नम्र करने से न चूको। बोलने में तेज़ी न करो, जहाँ तक बने अपना उत्तर धीरे में विनय श्रौर नम्रता के साथ दो। श्रपने संकोचपूर्ण मान ही को अपना बोलना समसो "। यह एक सूठी घारणा फैली हुई है कि कड़ककर बोलना, ख़ूब हाथ पैर भटकना श्रोर 'विधि निषेध' का भाव प्रकट करना 'पुरुषार्थ' के चिह्न हैं श्रौर 'सांसारिक अनुभव' के बाहरी लक्षण हैं। महाराज रणजीत-सिंह के समान श्रतुभवी श्रौर पराक्रमी कीन होगा? पर उनक्री नम्रता के दर्शत प्रसिद्ध हैं। रहीम खानखाना जैसे विद्वान् थे वैसे ही वोर भी थे पर उनकी रचनाओं से कितनी सिर्घाई श्रीर नम्रता टपकती है। सच तो यों है कि पुरुषार्थ श्रीर पराक्रम के साथ यदि नम्रता भी हो तो 'सोने में सुगंध' समभना चाहिए। पराक्रमी पुरुष विनीत होते हैं क्योंकि नम्रता और उदारता से उनके पराक्रम की शोभा होती है। जिस प्रकार नम्रता शिष्टता का एक श्रंग है उसी प्रकार

जिस प्रकार नम्नता शिष्टता का एक श्रंग है उसी प्रकार उदारता भी—दोनों भलेमानुस के गुण हैं। पाठक यह न समर्भे कि उदारता से मेरा श्रभिप्राय खूब हाथ खोलकर

खर्च करने से है। खुली मुट्रीवालों का स्वभाव भी कभी कभी बड़ा श्रोछा होता है। उदारता उन्हीं लोगों में होती है जिनके हृद्यका संस्कार अच्छा होता है। ऐसी उदारतावाला मनुष्य कभी किसी की बुराई नहीं सोचता, दुईल और श्रत्याचार-पीड़ित प्राणियों की रक्षा करता है, किसी के विषय में भूडे अपवाद की श्रोर ध्यान नहीं देता, दूसरे के कार्यों श्रौर वचनों को श्रच्छे भाव में लेता है, दूसरों पर खोटे संदेह नहीं करता। भद्र पुरुषों का मिलना उतना सहज नहीं है जितना लोग समभते हैं क्योंकि उदारता का गुण इस संसार में दुर्लभ है। भद्र पुरुष होने के लिये मनुष्य को क्या क्या होना चाहिए ? भद्र पुरुष होने के जिये मनुष्य की ईमानदार श्रौर खरा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, तथा इन सब गुणों को धारण करते हुए उनका सुंदर उप-योग करना चाहिए।

में चाहता हूँ कि वह शिष्टता जिसे मैंने नम्रता श्रौर उदारता के श्राधार पर स्थित श्रौर धम्मेबल का एक श्रंग बतलाया है घर में भी बत्तीं जाय। में चाहता हू कि उसका प्रकाश परिवार में भी फैले श्रौर सब प्राणियों को सुखी श्रौर प्रफुक्षित करे। बाहर संसार में बड़े बड़े कार्य्य करने को उद्यत होने के पहले मनुष्य अपना पराक्रम श्रौर श्रपनी धीरता घर में क्यों न दिखा ले? बहुत से नव्युवक केवल सामाजिक शिष्टता धारण किए

रहते हैं। वे जब बाहरी लोगों से मिलते ज़लते हैं तब बढ़े शील संकोच और नम्रता का व्यवहार करते हैं, पर ज्योंही वे श्रपने घर की चौखर लाँघते हैं वे श्रपना रूप बदल देते हैं। तब वहीं मुँह जो कुछ घड़ी पहले सँभल कर श्रौर धीमे स्वर से बोलता था, कर्कश श्रौर ऊँचे स्वर से बोलने लगता है। वही भाव जो कुछ क्षण पहले विनीत और नम्र था कठोर और उप्र हो जाता है। प्रायः यह समभा जाता है कि अपने घर के बीच शिष्टाचार बर्त्तने की आवश्यकता नहीं, अपने कुटुंबियों के सामने बहुत शिष्ट श्रौर परिष्कृत व्यवहार व्यर्थका एक श्राइं-बरहै और दूसरों के माता पिता के प्रति जैसा श्रादर सम्मान दिखाया जाता है वैसा श्रपने माता पिता के सामने दिखाना मुर्खेवा है। इसका मतलब यही हुआ कि अपने माता पिता, भाई श्रादि के साथ वैसा व्यवहार करना श्रावश्यक नहीं जैसा भलेमानुस्यं के साथ किया जाता है। इससे बढ़कर भूल श्रीर क्या हो सकती है ? शिष्टता के व्यवहार से परिवार में शांति ं श्रौर मेल ही नहीं रहता बल्कि हम उदार श्राचरण करने में श्रभ्यस्त होते हैं तथा सोच विचारकर श्रीर धैर्य्य के साथ कार्य करना सीखते हैं। यह उस नीतिशिक्षा की दूसरी सीढ़ी है जिसके विषय में हम ऊपर कह श्राए हैं। श्रस्तु, यह एक बात निश्चित हुई कि आत्मदमन और शिष्टता के द्वारा परिवार के सुख की वृद्धि हो सकती है।

पक तीसरा गुण जो इनमें श्रीर जोड़ा जा सकता है वह

अफ़ब्बता है। 'घरेलू शिक्षा' नाम की अपनी पुस्तक में ऐज़क टेलर नामक एक श्रँगरेज़ लेखक ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि परिवार की सुख वृद्धि के लिये माता पिता में कुछ प्रफुल्लता श्रौर कीड़ा कौतुक भी चाहिए। वह कहता है—" जिस प्रकार माता अपने वचों के प्रेम को उनके साथ विनोद श्रीर लाड़ प्यार करके चमकाती और सुरक्षित रखती है उसी प्रकार पिता भी मर्थ्यादापूर्वक थोड़े बहुत खेल कृद द्वारा उनके उत्साह को बढ़ाकर अपने शासन को प्रिय बना सकता है। वह पिता जिसमें यह गुण हो श्रवकाश वा भोजन के समय श्रथवा बगीचे में टहलते हुए श्रपने लड़कों के साथ, भद्देपन को बचाता हुआ, विनोद वा खिलवाड़ के ढंग की बातचीत छेड़े श्रौर चुटकुलों कहानियों श्रादि से उनका मन बहलावे। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के मनोरंजन के लिये ऐसी मनोहर युक्ति काम में लाना जानते हैं, श्रौर बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो इसके श्रानंद का श्रनुभव कर सकते हैं। पर परिवार में प्रप्रह्लता उत्पन्न करने के लिये यह युक्ति बड़े काम की है श्रीर इससे परिवार का सुख बढ़ सकता है। हर्बर्ट कहता है—''मीठे वचन बोलने में कुछ लगता नहीं, पर उनका मोल बड़ा होता है"। प्रफ़िल्लत चवन ही श्रच्छे वचन हैं क्योंकि उनसे श्राशा उत्तेजित होती श्रोर धैर्य पृष्ट होता है। पर यह नहीं कि माता पिता ही अच्छे श्रीर मीठे वचन बोलें, पुत्र को भी मीठे वचन

बोलकर स्नेह श्रीर कर्त्तव्य की दृष्टि से अपने माता दिता को उनकी अवस्था की उतरानी में सहारा देना चाहिए। क्या वह अपने अवकाश का थोड़ा वहुत समय अपने परिवार की प्रसन्नता के लिये नहीं लगा सकता ? मान लीजिए कि घर में कोई बीमार है या कोई विपत्ति आई है। ऐसी दशा में वह धीरिवत प्रसन्नमुख श्राशामरी दृष्टि श्रीर उत्साहपूर्ण मुसकराहट के साथ घर में श्रावे। फिर दंखिए कि निर्वेत को कितना सहारा हो जाता है, मरा हुआ मन कैसा हरा हो जाता है और बुद्दों में कितनी शक्ति आ जाती है! यदि परिवार में किसी प्रकार की विझ बाधा नहीं है तो भी उसकी प्रकुत्तता से परिवार के आनंद की वृद्धि होगी, यदि इँसी में वह योग दे देगा तो हँसी श्रौर जी खोलकर होगी: यदि श्रामोद प्रमोद में वह सहायता दे देगा तो वह श्रीर भी धूम धाम से होगा। ऐसा न करो कि अपने निज के आमोद प्रमोद वा लिखाई पढ़ाई के आगे तुम अपने परिवार के आमोद प्रमोद में कभी सम्मिलित ही नहो। जब तक तुम घर से बहुत दूर नहीं हो तब तक अपने घर को घर समको और ऐसा करो कि उसके निदाष आमोद प्रमोद में तुम्हारी प्रकुल्लता का भी कुछ भाग रहे। युरोपके प्रसिद्ध धर्मप्रवर्त्तक लूथर ने कहा है— ''विनोद श्रौर साहस, श्रर्थात् विचारपूर्ण विनोद, मर्यादापूर्ण साहस, बुइढे श्रौर जवान सब के लिये उदासी की श्रच्छी दवा है"। यदि कोई युवा पुरुष यह जानना चाहे कि क्या

उसके श्रामोद प्रमोद निर्दोष श्रीर श्राशय उदार हैं, क्या उसका हृद्य बैसा ही पिवत्र है जैसा लड़कपन के मांलंपन में था तो उसे यह सोचकर देखना चाहिए कि 'क्या उसका प्रम घर से पहले ही का सा है श्रीर क्या उसका मन घर के कामों में, उसके श्रामोद प्रमोद में, उसी प्रफुल्लता के साथ लगता है जिस प्रफुल्लता के साथ पहले लगताथा। जब किसी नवयुवक का चित्त घर से ऊब जाय, जब घर के व्यवहार में उसे श्रानंद न मिलने लगे तब उसे निश्चय समम लेना चाहिए कि उसमें बुराई श्रा गई है श्रीर उसका चित्त चंचल हो गया है। किर तो उसे शांति श्रीर पवित्रता के लिये तरसना होगा जो उसे किर नहीं मिलने की।

जो लोग परिवार के सुख की वृद्धि किया चाहते हैं उन्हें सहानुभूति भी रखनी चाहिए। एक धार्मिक किव की माता के विषय में कहा जाता है कि वह अपने परिवार का शासन ऐसी मृदुलता से करती थी और बड़कों के मनबहलाव का इतना प्रबंध रखतीथी कि वे अपना बहुत सा समय प्रसन्नता-पूर्वक उसी के साथ बितातेथे। वेउसकी सहानुभूति देखकर उसकी और आकार्षत रहते थे। यही सहानुभूति का गुण है जिसके कारण बच्चे पुरुषों की अपेक्षा क्षियों से अधिक हिले मिले रहते हैं। यह सहानुभूति उनकी प्रत्येक भावना, रुचि और आकांक्षा के प्रति होती है। यही सहानुभूति का मंत्रबल है जिससे बच्चे मोहित रहते हैं। यदि युवा पुरुष भी अपने

पारिवारिक संबंध में इस सहानुभूति का अंचार करें, जैसा कि बड़े और अच्छे लोग करते थे, तो व थे। इ ही दिनों में देखेंगे कि उनके नित्य प्रति के जीवन पर कैसी सहायनी रंगत बढ़ गई है। श्राधे क्या श्राधे से श्रधिक मनमोटाव जिनके कारण परिवार की शांति भंग होती है, आधे से अधिक संदेह जिनके कारण परस्पर का विश्वास उठ जाता है. सहाजुअति के श्रभाव से उत्पन्न होते हैं। कुछ गर्व श्रीर कुछ संकोच में पड़कर पुत्र पिता से किनारा खींचे रहता है, भाई बाहन से तटस्थ रहता है-इसप्रकार श्रंतरबढ़ता जाता है और पारि-वारिक स्नेहरूपी श्रमुख्य धन का नाश हो जाता है। पर एक परिवार के प्राणियों का हानि लाभ एक दूसरे से पृथक नहीं होना चाहिए, उनके श्रामोद प्रमोद, उनकी श्राशाएँ, उनके हौसले, जहाँ तक हो सके, साम्मिलित रूप में हाँ। उन्हें एक दुसरे के हृद्य के आंतरिक सौरभ क भागी होना चाहिए। सहातुभूति की इस शक्ति के विषय में जिसके प्रभाव से

सहानुम्ति की इस शाक्ष के विषय में जिसके प्रभाव स श्रंतः करण में श्रीर घर में स्नेह की ज्योति जगती है, जरनी देलर ने क्या श्रव्हा कहा है कि "प्रत्येक मनुष्य का श्रानंद उस समय दूना हो जाता है जब उस श्रानंद का भागी कोई श्रीर मिल जाता है। मेरा मित्र मेरे दुःख को तो बँटाकर श्राधा कर देता है पर सुख को दूना कर देता है, दो निकास एक नदी की धारा को कम कर देते हैं पर दो बित्तयाँ एक दीपक की ज्योति को बढ़ा देती हैं। मेरी श्रांखों के श्रांस करणा के सहारे मेरे मित्र की

श्राँखों की राह से भी निकलकर जल्दी सुख जाते हैं; परमेरे श्रानंद की ज्योति के साथ मेरे मित्र के श्रानंद की ज्योति मिल-कर प्रकाशको बढ़ा देती है, क्योंकि दोनों ज्योतियाँ मिलकर चमकती हैं''। ऋपने परिवारके साथ व्यवहार करने में सहा-नुभूति की शक्तिका उपयोग करके युवा पुरुष श्रपने श्रानंद की दुना कर सकते हैं और अपनी चिताओं को कम कर सकते हैं। यदि वे अपने छे दे भाइयों की पढ़ाई लिखाई, बड़े भाइयों के काम काज श्रोर माता पिताके उद्योग यत्न की श्रोर भी ध्यान दें श्रौर मन लगावें तो उनके लिथे श्रानंद का एक नया मार्ग खुल जाय, श्रौर पारिवारिक जीवन में एक नया रंग ढंग दिखाई दे। ऐसा करने से उनका हृदय भी परिष्कृत होगा श्रौर उनकी वुद्धि भी बहेगी। पढ़ाई लिखाई वा काम काज से जो अवकाश मिले उसमें इस प्रकार की नई तत्परता पुष्टई का काम देगी जिस-से अपने नियमित कार्य्य के संपादन के लिये शरीर में अधिक वल श्रीर फ़रती श्रावेगी। करुणा, सहानुभृति श्रादि हृद्य के उत्तम गुणों के निरंतर अभ्यास से स्तेह शिथिल और धीमा नहीं पड़ने पावेगा, श्रौर वह कठोर स्वार्थपरता नहीं श्राने पावे-गी जिससे सैकड़ों युवा पुरुषों का जीवन कडुत्रा हो जाता है। घर में भी युवा पुरुषों को बातचीत करने का ढंग सीखना

चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जिसे कोई सिखाता भी नहीं श्रौर जिसे बहुत लोग श्राजित भी नहीं करते। इस गुण के बिना लोग न्योते श्रौर उत्सव श्रादि में जाते हैं, रेल पर यात्रा करते हैं पर एक दूसरे का मुँह ताकते रहते हैं। संयोग वश कोई चतुर मनुष्य बोल उठा तो बोल उठा श्रौर कोई ऐसी चर्चा छेड़ सका जिसमें सब का मन लगे और बात चीत कुछ देर तक उत्साह और धूम के साथ चले। पर ऐसे लाग कम मिलते हैं और इस कमी का फल यह होता है। के लोग बहुधा उत्सव श्रादि में जाते हैं पर न तो कोई नई बात जान सकते हैं श्रौर न किसी पुरानी बात पर तर्क वितर्क करने का श्रवसर पा सकते हैं। पर जो मनुष्य विचारपूर्वक—नोक भौंक के साथ न सही-वात चीत करना जानता है वह सर्वत्र सर्वप्रिय रहता है। बात चीत करने का गुण प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं है। जिस प्रकार श्रभ्यास के बिना तुम श्रच्छा लिख नहीं सकते उसी प्रकार श्रभ्यास के बिना श्रच्छे ढंग से बात चीत नहीं कर सकते। अतः उसका अभ्यास घर ही में परिवार के बीच से श्रारंभ कर दो । जब जाड़े के दिनों में घर के सब किवाड़ बंद करके एक स्थान पर श्राग जलाकर परिवार के छोटे बड़े सब कुछ काल के लिये इकट्टे होकर बैठते हैं तब तुम भी उनके बीच बैठकर मनोरंजन, बुद्धिमानी, श्रौर विनाद से भरी बात जीत चलाने का प्रयत्न करो । कवि-शिरोमणि शेक्सपियर ने श्रव्छी बात चीत का लक्षण इस प्रकार कदा है— "बात चीत प्रिय हो पर श्रोछी न हो, चुहल को हो पर बना-वट लिए न हो, स्वच्छंदं हो पर श्रश्लील न हो, विद्वत्तापूर्ण हो पर दंभयुक्त न हो, अनोखी हो पर असत्य न हो"। सर

विलियम टॅपल ने वार्तालाप के जो श्रंग निर्धारित किए हैं वे ये हैं- "पहली बात तो सचाई है, दूसरी बात समभदारी, तीसरी चोज, और चौथी चतुराई है । उक्ति और चतुराई के साथ बात चीत करना चाहे तुम्हें न ग्रावे पर तुम शील संकोच श्रौर समभागरी के साथ बात चीत कर सकते हो। जिसमें बात चीत की चतुराई स्वाभाविक नहीं है उसका बनावटी चतुराई दिखाना बहुत बुरा लगता है। बात चीत केवल अपने को कुछ प्रकट करने के लिये नहीं करनी चाहिए। बात चीत का अर्थ यह है कि अपनी अपनी ओर से सब लोग कुछ कहें। श्रच्छा दात चीत करनेवाला जिस तरह श्रपनी कहना जानता है उसी तरह दूसरों की सुनना भी जानता है, जिस तरह श्राप बात चीत में लगना जानता है उसी तरह दूसरों को भी बात चीत में लगाना जानता है, जिस तरह श्राप बोलना जानता है उसी तरह दूसरों को भी बुलाना जानता है। एक श्रनुभवी कवि का वचन है-"दूसरों की सुनना भी एक बड़ा भारी काम है, इसी में बात चीत का गुण देखा जाता है और इसी से नम्नता और बुद्धिमानी आती है"।

श्राज कल जब कि संवादपत्रों की श्रिधकता हो रही है तुम यह बहाना नहीं कर सकते कि हमें बात चीत करने को कोई विषय ही नहीं मिलता। किसी ग्रंथकार की नव-प्रकाशित पुस्तक, किसी राजनीतिश्च का व्याख्यान, समाज-संशोधन का कोई उद्योग, विश्वान का कोई श्राविष्कार, देश की उद्यति का उपाय—ये सब ऐसे प्रसंग हैं जो श्रवकाश के समय के लिये बहुत हैं श्रीर जिन पर तर्क वितर्क करने से तुम्हें श्रीर तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लाभ पहुँच सकता है।

कई बड़े लोगों का कथन है कि सौ में से निन्नानवे वातों की जानकारी उन्हें बात चीत से प्राप्त हुई। श्रकबर, शिवाजी. रणजीतसिंह श्रादि कई बड़े बड़े राजा श्रौर वादशाह कुछ पढ़े लिखे न थे पर अपने समय के बड़े बड़े घुरंघर विद्वानों और बुद्धिमानों के सत्संग से उनकी जानकारी बहुत बढ़ी चढी थी। बेकन (Lord Bacon) कहता है-"सत्संग वा बात चीत से मनुष्य उद्यत बुद्धि का होता है क्योंकि उसके लिये मनुष्य को अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित रखनी पड़तीहै जिसमें जब श्रवसरपड़े तब वह उसे काम में ला सके"। बेकन ने बात चीत के लिये बहुत से विषय बतलाए हैं जो जानकारी के श्रधीन हैं। वह कहता है, ''बात चीत का अच्छा ढंग यह है कि प्राप्त प्रसंग के साथ कुछ तर्क भी मिला रहे, द्रष्टांतों और कथाओं के साथ युक्ति भी रहे, प्रश्नों के साथ मत भी प्रकाशित कियाजाय श्रौर हँसी दिल्लगीके साथ कुछ काम की बात भी रहे, क्योंकि एक ही बात की लेकर बहुत बढ़ाना जिससे लोगों का जी ऊवे, बुरा लगता है "। श्रात्म संस्कार के लिये बात चीत किस प्रकार उपयोगी हो सकती है यह भी बकन ने बतलाया है । जैसे—"वह जो पूछता बहुत है बहुत जानेगा और बहुत संतुष्ट होगा, विशेष कर जब वह अपने

प्रश्नों को इस ढंग से पूछता है कि जिनसे पूछता है उनका गुण उत्तेजित होता है। वह उन्हें बोलने का आनंद उठाने कर अवसर देता है और आप ज्ञान संचित करना जाता है"। वात चीत से एक लाभ और होता है। इससे ज्ञान बढ़ाने की उत्तेजना मिलती है। जब कि तुम चाहते हैं। कि दूसरे लोग बोल कर तुम्हें आनंदित करें और तुम्हारी जानकारी बढ़ावें तब तुम्हें भी यह ध्यान अवश्य होगा कि तुम्ह भी बोल कर उन्हें आनंदित करों और उनकी जानकारी बढ़ाओं। इसके लिये तुम्हें सामग्री एकत्र करने का प्रयक्त करना पढ़ेगा। बात चीत एक ऐसी बाज़ी है जिसमें सब को कुछ क कुछ लगाना पढ़ता है क्योंकि उसमें सबका स्वार्थ रहता है कि

घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम साँदर्यमावना का विकाश कर सकते हो, कला कौशल की रुचि संपादित कर सकते हो। स्कूल में तुमने थोड़ी बहुत हारंग वा चित्रकारी सीखी होगी और तुम वस्तुओं के महे ढाँचे बनाना जानते होगे, अथवा संगीत ही में कुछ स्वर शाम आदि तुमने सीखा होगा। अपनी उस अल्प शिक्षा को तुम घर में अभ्यास द्वारा बढ़ा. सकते हो। संभव है कि तुम्हारे घर का कोई प्राणी तुम्हें उसमें सहायता दे सके, नहीं तो आप अभ्यास करो। अभ्यास ही से मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। तुम्हें इस अभ्यास में सहायता देने के लिये आज कल थोड़े ही खर्च में बहुत से साधन उपलब्ध हो सकते हैं। में इस बात को आग्रह

के साथ कहता हूँ कि प्रत्येक युवा पुरुष को कोई न कोई कला श्रवश्य सीखनी चाहिए । उससे केवल श्रलोकिक और पवित्र आनंद ही नहीं प्राप्त होगा बल्कि भारी कामों से अवकाश पान पर परा विश्वान मिलेगा, मन बहलेगा । सञ्चा विश्राम हाथ पर हाथ रख कर बैठने में नहीं है बर्लिक कार्यों को बरलते रहने में है । वैज्ञानिक छानबोन, नित्य के ध्यव-स्ताय, अथवा विदेशी भाषा के अध्ययन में लगे रहने के उपरांत विच को स्वस्थ और सशक्त करने का मेरी समक्त में इससे बढ़ कर श्रीर कोई उपाय नहीं है कि वीला वा हारमें नियम के कर बैठ जाय अथवा किसी बड़े चित्रकार के चित्र को स्नामने रख कर उसकी ह्याया उतारने लगे। यदि कल्पना ऋौर मनोवेगों के पोषण और परिष्कार की ओर ध्यान न ईदिया जायगा तो बुद्धि श्रवश्य श्रपूर्ण श्रीर श्रपरिष्कृत रहेगी। कता के अध्ययन से अंतः करण की सारी शक्तियाँ खुल पड़ती हैं। क्या हम बड़े बड़े संगीताचायों की उन शिक्षाओं की क्योर कान न दें जो उनके मधुर श्रालाप श्रीर जटिल स्वरों से वीमलती हैं ?क्या हम उन सुंदर, उदार और महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को आँख उठा कर न देखें जो वड़े बड़े चित्रकारों के भावपूर्ण पटों पर श्रंकित रहती हैं ? कला की ठींच हमारे गृढ़ से गृढ़ अनोवेगों में-हमारी प्रकृति के पवित्र और संदर श्रंशों में-ऐसी बेरणा उत्पन्न करती है श्रौर विवेक को दढ़ करती हुई कल्पना को इतर्ना संतुष्ट करती है तथा चितन शक्ति को इस प्रकार उत्ते- जित और आलोचना शक्ति को इस प्रकार तीव करती है कि उसे पुष्ट श्रौर परिष्कृत करना हमारा परम कर्तव्य है। हर्वेई स्पेंसर ने मनुष्य जीवन को पाँच प्रकार के कामों में इस प्रकार बाँटा है—"पहले वे कर्म जिनसे आत्मरक्षा होती हैं, दूसरे वे कम्में जो जीवननिर्वाह की सामग्री संपादित करके श्रात्मरक्षा के निमित्त किए जाते हैं. तीसरे वे कर्म्म जो सता ह के पालन और शिक्षा के निमित्त किए जाते हैं, चौथे व कर्म जो सामाजिक और राजनैतिक संबंधों के निर्वाह के हेतु किय जाते हैं और पाँचवें वे फ़ुटकर कम्भे जो अवकाश के अवसर्धे पर किए जाते हैं और जिनसे रुचि और भावनाओं की तुष्टि होती है "। इस प्रकार कला का संपादन वा अध्ययन पाँचवीं कोटि में श्राता है । पर यद्यपि उसका स्थान गौण रक्खा गंयाहै तथापि में उसके महत्त्वपर बहुत ज़ोर देता हूँ। मनुष्य रोटी ही पर नहीं रह सकता। उसकी कहाना उत्तेतित होने चाहिए, उसके भाव जाग्रत होने चाहिएँ। सींदर्श का भाव पवित्रता और सत्यता के भाव से श्रताग नहीं है। यदि कला-वान के चरित्र श्रच्छे नहीं हैं तो उसकी कला को श्रवश्य क्षिति पहुँचेगी। उत्कृष्ट कला सदा सत्य श्रीर पवित्रता लिए होगी है श्रतः नैतिक श्रीर मानसिक शिक्षा के लिये, तथा श्रधिक श्रध्ययन वा काम काज की चिंता से थके हुए मस्तिष्क के विश्राम के लिये कना का संपादन ऋत्यंत आवश्यक है।

यदि तुम्हें संगीत न श्रावे तो चित्रकारी ही लो, यदि बह

अि अरुचिकर वा असंभव हो तो मिट्टी के खिलौने बनाओ. फूल पत्ते सजायो-सारांश यह कि ऐसी बार्ते करो जिनसे सींदर्य का प्रेम तुम्हारे चित्त में बना रहे । मेरी दृष्टि में तो संगीत से बढ़ कर श्राह्म(ददायिनी और श्राशय को उच करने बाली दूसरी कला नहीं है। इससे तन श्रौर मन दोनों को विश्राम मिलता है । ज्यों ज्यों बाजे पर उँगिक याँ फिरती हैं त्यों त्यों हृदय भी आनंद से उज्जलता है । संगीत उत्साह बढ़ाता है, विचारों को ठिकाने करता है. अवलॉको सुख देता द्धे, चित्त को विश्राम देता है। वह हमें श्रागे श्रानेवाले कार्से के करने के उपयुक्त ही नहीं करता बिलक प्राप्तकाल में भी इमारे हृदय को पवित्र श्रौर उत्तम भावों से पूर्ण करता है। श्चतः जितना ही संगीत का स्वर मेरे कानों में मधुर होता जाता है उतना ही सत्य का प्रषाह मेरे इदय में उमझता श्चाता है। बड़े बड़े विद्वानों, बीरों और नोतिशों की संगीत से श्रपार श्रानंद मिलता था। इसी संगीत के श्रानंद से मुख होने के लिये अकबर तानसेन के पीछे पीछे स्वामी हरिदास की कुटी पर गया। सूरदास के भगवत्त्रेम का प्रवाह संगीत के रूप में बहा। श्रंगरेज़ कवि मिल्टन सांसारिक भंभटों ऋोर लोगों के पिथ्या अपवादों से खिन्न होकर अपने आंत वित्त की श्रारगन बाजे से बहलाता था । उसने श्रीरों की यहीं करने का उपदेश दिया है। वह कहता है '' विश्राम का समय यदि श्रांत चित्त को संगीत के मधुर त्रालाप द्वारा

स्थिर और शांत करने में लगाया जाय तो बहुत लाभ और आनंद प्राप्त हो सकता है।...बाजे के बीच बीच में जो गीत कानों में पड़ते हैं उनमें स्वभाव और चेष्टा को कोमल करने की बड़ी शिक्त होती है"। संगीत का कुछ अभ्यास अवश्य करना चाहिए। संसार के बहुत से अच्छे कि और प्रंथकार संगीत से पूरा आनंद उठाते थे।

लोगों में एक सिद्धांत प्रचलित हो गया है जिससे साधा-रण शिक्षा और संस्कार को बड़ी हानि पहुँचती है। वह सिद्धांत यह है कि एक से अधिक बातों में प्रवीणता प्राप्त करना असंभव है। बहुत से दुनियादार बाप अपने बेटों से कहा करते हैं—" राग रंग से दूर रहो, कोई कला आदि न सीखो, अपने काम को छोड़ और किसी काम में प्रवीण होने का यल न करों"। इस प्रकार उनके स्वभाव को संकीण और लोभी बना कर वे उन्हें उस आनंद और उन्नति से वंचित करते हैं जो केवल एक कार्य में निपुण होने से नहीं प्राप्त हो सकती। इसीसे मैं कहता हूँ कि घर पर के मन बहुलाव के लिये तुम कोई न कोई कला अवश्य सीखो।

## दूसरा प्रकरण ।

## सांसारिक जीवन।

जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल कर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति चिलकुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़त जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़त बढते मित्रता के रूप में परिखत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है. क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे त्राचरण पर वड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब कि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार प्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति श्रपरिपक रहती है। श्रपने मनोवेगों की शक्ति और अपनी प्रकृति की कोमलता का पता हमीं को नहीं रहता, हमलोग कची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे-चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिये बुरां है जो हमसे अधिक हढ़ संकल्प के हैं क्योंकि हमें

उनकी हरएक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर पेसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बत को ऊपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाब रहती है श्रीर न हमारे लिये कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं म जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाय तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं पर कि की की मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार श्रीर श्रनुसंधान नहीं करते । वे उसमें सब बाते श्रच्छी ही श्रच्छी मान कर उस पर श्रपना पूरा विश्वास जमा दंते हैं। हँसमुख चेहरा, बात चीत का ढब, थोड़ी चतुराई वा साहस— येही दो चार वातॅ किसीम देख कर लोग चटपट उसे श्रपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मुख्य भी है। यह बात हमें नहीं सुभती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे श्रात्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक , प्राचीन विद्वान् का वचन है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाय उसे समभना चाहिए कि खज़ाना मिल गया।विश्वासपात्र मित्र जीवन की

पक श्रीषधहै। हमें श्रपने मित्रों से यह श्राशा रखनी चाहिए
कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दढ़ करेंगे, दोषों श्रीर त्रुटियों
से हमें बचावेंगे; हमारे सत्य, पिवत्रता श्रीर मर्यादा के
प्रेम को पृष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें
सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साह होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे—
सारांश यह कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में
हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम
वैद्य की सी निपुणता श्रीर परख होती है, श्रच्छी से श्रच्छी
माता का सा धैर्य श्रीर कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता
करने का प्रयत्न प्रत्येक युवा पुरुष को करना चाहिए।

छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेहबंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बालमेत्री में जो सग्न करनेवाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधनेवाली ईषी और खिन्नता होती है वह और कहाँ? कैसी मधुरता और कैसी अनुरिक्त होती है! कैसा अपार विश्वास होता है? हृदय के कैसे कैस उद्गार निकलते हें! घत्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और मिव्य के संबंध में कैसी खुमानेवाली कल्पनाएँ मन में रहती हैं! कैसा बिगाड़ होता है और कैसी आईता के साथ मेल होता है! कैसी क्षोभ से भरी बातें होती हैं और कैसी आईता के साथ मेल होता है! कैसी क्षोभ से भरी बातें होती हैं और कैसी जादी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना

मनाना होता है ! 'सहपाठी की मित्रता' इस उक्ति में हदय के कितने भारी उथल पथल का भाव भरा हुन्ना है ! किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दढ़, शांत श्रौरगंभीर होती है उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समकता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के श्रादशे की कल्पना मनमें करते होंगे पर इस कल्पित श्रादशे से तो हमारा काम जीवन के भंभटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, श्रौर स्वच्छंद प्रकृति ये ही दो चार वार्ते देख कर मित्रता की जाती है, पर जीवन-संप्राम में साथ देनेवाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बात चाहिएँ। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे इम स्नेह न कर सकें, जिससे श्रपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाँय पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथप्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें । हमारे और हमारे मित्र के बीच सन्धी सहातुभूति होनी चाहिए-ऐसी सहानुभृति जिससे दोनों मित्र एक दूसरे की बरावर खोज खबर लिया करें, ऐसी सहानुभृति जिससे एक के हानिलाभ को दूसरा श्रपना हानिलाभ समभे । मित्रता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य्य करते हों वा एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति श्रीर श्राचरता की समानता भी आवश्यक वा वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर शीति और मित्रता रही है। राम श्रीर श्रीर शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उप्र श्रीर उद्धत स्वभाव केथे.पर दोनों भाइयों में ऋत्यंत प्रगाढ स्नेह था। उदार तथा उद्याशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी पर उन दोनों की मित्रता खुर निमी । यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वमाव और रुचि के लोगों ही में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरेकी ओर श्राकार्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिताशील मनुष्य प्रक्रुलचित्त मनुष्य का साथ ढूँढ़ता है, निर्वेल बली का, धीर उत्साही का । उच आकांक्षाचाला चंद्रगुप्त युक्त श्रौर उपाय के लिये चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति-विशारद अकबर मन बहलाने के लिये बीरवल की श्रोर देखता था।

मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है—" उच्च और महत्काय्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ"। यह कर्त्तव्य उसीसे पूरा होगा जो दृवित्त और सत्यसंकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें इमसे अधिक आत्म- बल हो। हमें उनका पक्षा उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पक्षा पकड़ा था। मित्र हों तो प्रति-ष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोंड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का घोखा न होगा। मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। बक ने कहा है। क आचरण-हृद्यांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है, जो कुछ वह उससे सीख सकता है वह और किसी से नहीं।

संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य्य करने में समर्थ हुए हैं। मित्रों ने उनके हृदय के उच भावों को सहारा दिया है । मित्रों ही के दष्टांतों को देख देख उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया है। अहा ! मित्रों ने कितने मनुष्यों के जीवन की साधु और श्रेष्ठ बनाया है, उन्हें मुर्खता श्रौर कुमार्ग के गिड़डों से निकाल कर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुँचाया है ! मित्र उन्हें सुंदरं मंत्रणा ऋौर सहारा देने के लिये सदा उद्यत रहते हैं जिनके सुख श्रौर सौभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं । ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जाग्रत करना श्रौर कर्चव्य-बुद्धि को उत्तेजित करना जानते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो दूटे जी को जोड़ना श्रौर लड़खंड़ाते पार्वो को ठहर ना जानते हैं। बहुतेरे मित्र हैं जो पेसे दढ़ आराय और उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिनसे कर्मक्षेत्रमें श्राप भी श्रेष्ठ बनते हैं श्रीर दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। मित्रता जीवन और मरण के मार्ग में सहारे के लिये है। यह सैर सपाटे श्रीर श्रच्छे दिनों के लिये भी है तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिये भी है। यह हँसी दिल्लगी के गुलकुरों में भी साथ देती है और धर्म के मार्ग में भी। मित्रों की एक दूसरे के जीवन के कर्त्तव्यों की उन्नत करके उन्हें साहस, बुद्धि और एकता द्वारा चमकाना चाहिए। हमें अपने मित्र से कहना चाहिए-"मित्र! अपना हाथ बढ़ाओ। यह जीवन और मरणमें हमारा सहारा होगा। तम्हारे द्वारा मेरी भलाई होगी। पर यह नहीं कि सारा ऋण मेरे ही ऊपर रहे, तुम्हारा भी उपकार होगा, जो कुछ तुम करोगे उससे तुम्हारा भी भला होगा । सत्यशील, न्यायी श्रौर पराक्रमी बने रहो, क्योंकि यदि तुम चुकोगे तो मैं भी. चृकूँगा। जहाँ जहाँ तुम जाश्रोगे, मैं भी जाऊँगा । तुम्हारी बढ़ती होगी तो मेरी भी बढ़ती होगी । जीवन के संश्राम में बीरता के साथ लड़ो क्योंकि तुम्हारी ढाल मैं लिए हूँ।"

जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचानवालों के संबंध में भी ठीक है। जो मनुष्य स्व-संस्कार में लगा हो उसे अपने मिलने जुलने वालों के आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिए, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और उनका आचरण ठिकाने का है। साधार-णतः हमें अपने ऊपर ऐसे प्रभावों को न पड़ने देना चाहिए

जिनसे हमारी विवेचना की गति मंद हो वा भले बुरे का विवेक क्षीण हो। जीवन का उद्देश्य क्या है ? क्या वह भविष्य के लिये आयोजन का स्थान नहीं है ? क्या वह तुम्हारे हाथ में सौंपा हुआ ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका लेखा तुम्हें पर-मात्मा को और अपनी आत्मा को देना होगा ? सोचो तो कि दो, चार, दस जितने गुण तुम्हें दिए गए हैं उन्हें तुम्हें देनेवाले की सौगुने पचास गुने करके लौटाना चाहिए अथवा ज्यों के त्यों बिना ब्याज वा वृद्धि के। यदि जीवन एक प्रहसन ही है जिस में तुम गा बजा कर ऋोर इँसी ठट्टा करके समय काटो तब तो जो कुछ उसके महत्त्व के विषय में मैंने कहा है सब व्यर्थ ही है। पर जीवन में गंभीर बातें श्रौर विपत्ति के दृश्य भी हैं। मेरी समक्त में तो महाराणा प्रताप की भाँति संकट के दिन काटना वाजिरत्राली शाह की भाँति भोग विलास करने से अञ्जा है। मेरी समक्ष में शिवाजी के सवारों की तरह चने बाँध कर चलना श्रोरंगज़ेब के सवारों की तरह हुके श्रीर पानदान के खाथ चलने से अच्छा है । मैं जीवन को न तो दुःखमय श्रौरन सुखमय बतलाना चाहता हूँ, बल्कि उसे एक ऐसा अवसर समभता हूँ जो हमें कुछ कर्त्तव्यों के पालन के लिये दिया गया है, जो हमें परलोक के लिये कुछ कमाई करने के लिये दिया गया है। इमारे सामने ऐसे बहुत से लोगों के दृशंत हैं जिनके विचार भी महान् थे कर्म भी महान् थे। जैसा कि महात्मा डिमास्थिनीज़ ने पर्थेसवासियों से कहा था

उसी प्रकार हमें भी अपने मन में समभाना चाहिए कि "यदि हमें अपने महान् पूर्व पुरुषों की भाति कर्म करने का अवसर न मिले तो हमें कम से कम अपने विचार उनकी भाँति रखने चाहिएँ और उनकी आत्मा के महत्त्व का अनुकरण करना चाहिए''। अतः हमें सदा इस बात का ध्यान रक्षना चाहिए कि इस कैसा साथ करते हैं। दुनिया तो जैसी हमारी संगत होगी वैमा हमें समभेही गी पर हमें श्रपने कामों में भी संगत ही के अनुसार सहायता वा वाधा पहुँचेगी । उसका चित्त श्चरयंत दढ समभाना चाहिए जिसकी चित्तवृत्ति पर उन लोगों का कुछ भी प्रभाव न पड़े जिनका बराबर साथ रहता है। पर अञ्जी तरह समभ रक्खों कि यह कभी हो नहा सकता । चाहे तुम्हें जान न पड़े पर उनका प्रभाव तुम पर बराबर हर घड़ी पड़ता रहेगा और उसी के अनुसार तम उन्नत वा त्रवनत होगे, उत्साहित वा हतोत्साह होगे । एक विद्वान् से पूछा गया कि 'जीवन में किस शिक्षा की सब से अधिक आवश्यकता है ?' उसने उत्तर दिया "व्यर्थ की बातों को जान कर भी अनजान होना"। यदि हम जान पहचान करने में बुद्धिमानी से काम न लेंगे तो हमें बराबर श्चनजान बनना पहेगा।

महामित बेकन कहता है " समृह का नाम संगत नहीं है। जहां प्रेम नहीं है वहां लोगों की आकृतियां वित्रवत् हैं और उनकी बात बीत भाभ की सनकार है"।

पहचान करने में हमें कुछ स्वार्थ से काम लेना चाहिए। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम श्रोर श्रानंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्याप उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है उसमें खोने के लिये समय नहीं । यदि क, ख और ग हमारे लिये कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी वा विनोद की बात चीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न अपनी सहातुभूति द्वारा हमें ढाढ़स वंधा सकते हैं, न हमारे श्रानंद में सम्मि-लित हो सकते हैं, न हमें कत्तंव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर हो रक्खे। हमें अपने चारों श्रोर जड़ मृत्तियाँ सजाना नहीं हैं । श्राज कल जान पहचान वढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिपटर देखने जायँगे, नाचरंग में जायँगे, सैर सपाटे में जायँगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे।यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। पर यदि हानि होगी तो वड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नप्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्माग्यवश आज कल बहुत वढ़ रही है, यदि उन शोहदों में से निकलें जो अमीरों की बुराइयां और सुर्न्न-ताओं की नक़ल किया करते हैं, दिन रात यनाव सिंगार में

रहा करते हैं, कुलटा स्त्रियों के फ़ोटो मोल लिया करते हैं, मुहफ़िलों में 'श्रोहो हो' 'वाह' 'वाह' किया करते हैं, गलियों में ठड़ा मारते श्रीर सिगरेट का धुश्राँ उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निःसार श्रीर शोचनीय जीवन श्रौर किस का है ? वे अच्छी बातों के सूचे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिये न तो संसार में सुंदर श्रीर मनोहर उक्कि-वाले कवि हुए हैं श्रीर न सुंदर श्राचरणवाले महात्मा हुए हैं। उनके लिये न तो बड़े बड़े वीर श्रद्भुत कम्म कर गए हैं श्रीर न बड़े बड़े प्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य-जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिये फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, भरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागरतरंगों में गंभीर रहस्यों का श्राभास नहीं, उनके भाग्य में सचे प्रयत्न श्रीर पुरुषार्थ का श्रानंद नहीं, उनके भाग्य में सची प्रीति का सुख श्रीर कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय-विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीच श्राशयों श्रीर कुत्सित विचारों से कलुषित है ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन श्रंधकार में पतित होते देख कौन पेसा होगा जो तरस न खायगा? जिसने स्वसंस्कार का विचार श्रपने मन में ठान लिया हो उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए । मकद्निया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम काज छोड़ अपने ही मेल के दस पाँच साथियों को लेकर विषय- वासना में लिप्त रहा करताथा। एक बार बीमारी का वहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिये गया और उसने एक हँस-मुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के मीतर पहुँचा तब डेमेट्रियस ने कहा—''ज्वर ने मुफे अभी छोड़ा है"। पिता ने कहा—''हा ! ठीक है, वह दरवाज़े पर मुफे मिला था।"

कुसंग का ज्वर सब से भयानक होता है। यह केवल नीति श्रीर सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है बिल्क बुद्धि का भी श्रय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन श्रवनित के गढ़े में गिराती जायगी श्रीर यदि श्रच्छी होगी तो सहारा देनेवाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की श्रोर उठाती जायगी।

इँगलैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राजा के दर-बारियों में जगह नहीं मिली इस पर ज़िंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना वड़ा भारी दुभाग्य समक्ते पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगठ में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि अष्ट होती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बार्त कही जाती हैं जो कानों मन पड़नी चाहिएँ, चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई श्रटल भाव धारण करके बैठती है । बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सब लोग जानते हैं कि भद्दी दिल्लगी वाफूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर वा श्रच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुभ से कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहा-वत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेपा करता है कि न आवे पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेघती हैं। स्रतः तुम पूरी चौकसी रक्खो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाश्रो जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हँसाना चाहें। सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समभो श्रौर सोचो कि एंक बार ऐसा हुश्रा फिर ऐसा न होगा श्रथवा तुम्हारे चरित्रवल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकनेवाले आगे चलकर आप सुधर जाँयगे । नहीं, ऐसा नहीं होगा । जब एक बार मनुष्य श्रपना पैर की बड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ कैसी जगह पैर रखता है। घीरे घीरे उन बुरी बातों से श्रभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जायगी. पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह

सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है । तुम्हारा विवेक कुंठित हो जायगा श्रौर तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जायगी । श्रंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाश्रोगे। श्रतः हृद्य को उज्ज्वल श्रौर निष्कलंक रखने का सब से श्रच्छा उपाय यही है कि बुरी संगतकी छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि—

काजल की कोठरी में कैसी हू सयानो जाय एक लीक काजर की लागिहै पे लागिहै।

जो कुछ ऊपर कहा गया उससे यह न समभना चाहिए कि मैं युवा पुरुषों को समाज मं प्रवेश करने से रोकता हूँ। नहीं, कदापि नहीं। श्रच्छा समाज यदि मिले तो उसका बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ता है और उससे श्रात्मसंस्कार के कार्य में बड़ी सहायता मिलती है। प्रायः देखने में श्राता है कि गाँवों से जो लोग नगरों में जीविका आदि के लिये आते हैं उनका जी बहुत दिनों तक संगी साथी न रहने से बहुत घबड़ाता है श्रौर कभी कभी उन्हें ऐसे लोगों का साथ कर लेना पड़ता है जो उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते। ऐसे लोगों के लिये श्रच्छा तो यह होता है कि वे किसी साहित्य-समाज में प्रवेश करें। पर वहाँ भी उन्हें उन सब बातों की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती जो स्वशिक्षा के लिये श्रावश्यक हैं। समाज में प्रवेश करने से हमें श्रपना यथार्थ मृत्य विदित होता है। हम देखते हैं कि हम उतने चतुर नहीं हैं जितने एक कोने में बैठकर

कोई पुस्तक आदि हाथ में लेकर अपनको समभा करते थे। भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, यह कोई एक बात म निपुण है तो दूसरा दूसरी में । समाज में प्रवेश करके हम देखते हैं कि इस बात की कितनी श्रावश्यकता है कि लोग हमारी भूलों को क्षमा करें श्रतः हम दूसरों 🛴 भूल चुक को क्षमा करना सीखते हैं। हम कई ठोकरें खाकर नम्रता श्रौर श्रधीनता का पाठ सीखते हैं। इनके श्रतिरिक श्रीर भी बड़े बड़े लाभ होते हैं । समाज में साम्मालत हीने से हमारी समभ बढ़ती है, हमारी विवेक-बुद्धि तीव होती है, वस्तुओं श्रीर व्यक्तियों के संबंध में हमारी धारणा विस्तृत होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का श्रभ्यास हाता है। समाज एक परेड है जहा हम चढ़ाई करना सीखते हैं, श्रपने साथियों के साथ साथ मिलकर बढ़ना और आज्ञापालन करना सीखते हैं, इनसे भी बढ़कर और आर बातें हम सीखते हैं। हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिये कुछ स्वार्थत्याग करना सीखते हैं, सद्गुणों का त्रादर करना श्रौर सुंदर चाल ढाल की प्रशंसा करना सीखते हैं। स्वसंस्काराभिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना न करनी चाहिए जो भले आदिमयों के समाज में श्रावश्यक समर्भा जाती है। बड़ों के प्रति सम्मान श्रौर सरतता का व्यवहार, बराबरवाली से प्रसन्नता का व्यवहार, श्रौर छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार भले

मानुसों के लक्षण हैं। सुडौल और सुंदर वस्तु को देख हम सब लोग प्रसन्न होते हैं, सुंदर चाल ढाल को देख हम सब लोग आनंदित होते हैं, मीठे वचनों को सुनकर हम सब लोग संतुष्ट होते हैं। ये सब बातें हमें मनोनीत होती हैं, शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित आदर्श के अनुकूल होती हैं। किसी भले आदमी को यह कहते सुनकर कि फटी पुरानी और मैली पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते नहीं बनता हमें हँसना न चाहिए। सोचो तो कि तुम्हारी मंडली में कोई उजडु गँवार आकर फूहड़ बातें बकने लगे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा।

'मलामानुस किसे कहते हैं ?' यह बात पूछी भी बहुत जाती है और बतलाई भी बहुत जाती है। मैं इसके विषय में पुस्तक के श्रारंभ ही में थोड़ा बहुत कह चुका हूँ। यहाँ पर मुभे केवल यही कहना है कि यदि शिक्षा से तीन चौथाई भलमनसाहत त्राती है तो सत्संग से कम से कम चौथाई श्रवश्य श्राती है। चतुराई, बुद्धिमानी, हृद्य की कोमलता श्रादि सब कुछ होने पर भी बिना समाज-संसर्ग के व्यवहार-कुशलता नहीं श्राती। हीरा जब तक खराद पर नहीं चढ़ता उसकी चमक सब को नहीं दिखाई देती । प्रसिद्ध निबंध-लेखक एमर्सन कहता है—''भलमनसाहत शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत गुणों के लिये होता है। यद्यपि इस शब्द के श्रमि-प्राय के श्रंतर्गत बहुत सी श्रनोखी श्रौर किएत बातें जोड़ी जानो हैं पर इस विष्य में मनुष्य जाति का एक सामान्य

लक्ष्य है । वह वस्तु जिससे प्रत्येक देश के शक्तिमान पुरुष परस्पर मिलते हैं, जिससे एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं श्रीर जो ऐसी निर्दिष्ट है कि इसका श्रभाव तुरंत खटक जाता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी किसी समय कहीं कहीं उत्पन्न हो जाया करती हो, बिंक वह सारे मनुष्यों के गुणों श्रीर शक्तियों का एक श्रीसत परिणाम है। यह उस वर्ग के लोगों को भावनाश्रों श्रौर गुणां से उत्पन्न एक व्यापक श्रादर्श है जिनमें सब से अधिक शक्ति है, जो वर्चमान संसार के श्रगुत्रा हैं। यद्यपि इस श्रादर्श में भावनात्रों की पूर्ण उचता का समावेश नहीं होता पर इसमें उतनी उत्तमता रहती है जितनी का निर्वाह सारे समाज में हो सकता है । भलमन-साहत एक ऐसा मिश्रित द्रव्य है जिसमें सदाचार, चतुराई, सुंदरता, धन श्रीर श्रधिकार का योग रहता है "। एमर्सन की इस परिभाषा में मुभे बहुत अत्युक्ति दिखाई पड़ती है। भलमनसाहत का मूल धन, अधिकार, चतुराई, सुंदरता इत्यादि नहीं है बल्कि सहानुभूति है। भलमनसाहत वह शिक्त है जिससे मनुष्य अपने को उन लोगों के इस प्रकार श्रनुकुल करता है जिनसे वह मिलता है कि उन्हें अपनी छोटाई का ध्यान नहीं होने पाता, उन्हें कोई बात खटकने नहीं पाती और उनमें आत्ममर्थ्यादा का भाव पुष्ट होता है। दिल्लो के बादशाह नासिरुद्दीन महमृद में इस प्रकार की भल-मनसाहत थी। एक दिन वह अपनी वनाई एक पुस्तक अपने

एक सरदार को दिखा रहा था। सरदार ने उस पुस्तक में कई अग्रुद्धियाँ बतलाई। सरदार ने जैसा कहा नासिरुद्दीन ने वैसा ही बना दिया । पर जब वह सरदार चला गया तव फिर नासिरुद्दीन ने काटकर बढ़ी बना दिया जो उसने पहले लिखा था। जब लोगों ने इसका कारण पुछा तब घादशाह ने कहा—''भाई! मैं जानता था कि जो मैंने लिखा है वह ठीक है पर यदि मैं न काटता तो सरदार का जी ट्रट जाता। इस लिये मैंने उसके सामने काट दिया था, अब उसे फिर ठीक कर लिया "। पोप क्लिमेंट जब गद्दी पर बैठा तब भिन्न भिन्न देशों के राजदूत बधाई के लिये श्राए। जब राजदूतों ने अक अक कर सलाम किया तब पोप ने भी उन्हें बड़े श्रादर के साथ सलाम किया । धम्मीचार्यने कहा—" प्रहाराज ! सलाम का जवाब देना मर्थ्यादा के विरुद्ध है"। पोप ने कहा-"मैं श्रभी इतने दिनों तक पोप नहीं रहा हूँ कि भलमनसाहत भूल जाऊँ"। एक दीन श्रौर श्रनाथ स्त्री राग से पोड़ित थी मैं ने उसके लिये एक डाक्टर का प्रबंध कर दिया । जब वह डाक्टर के यहाँ से लौटी तब उसकी निपुण्ता श्रादि के विषय में कुछ न कहकर उसकी शिष्टता श्रौर भलमनसाहत का बखान करने लगी। वह बार बार यही कहती—"ग्रहा! यह कैसा भला श्रादमी है ! उसने मुक्त पर बड़ी दया दिखाई श्रौर वह मेरे दुःख से सचमुच दुःखी हुआ।"

यदि सहानुभूति ही भलेमानुस का सञ्चा लक्षण है तो

थैकरे का यह कहना बहुत ठीक है कि ''भलेमानुस विरले ही मिलते हैं "। त्रागे चलकर यह घुरंघर उपन्यासकार जो स्वयं भत्तमनसाहतका मूर्तिमान् उदाहरण्था इस विषय मं इस प्रकार कहता है—''ऐसे कितने श्रादमियों को हम बता सकते हैं जिनके श्राशय उदार हों, जिनका सत्य श्रटल हो-श्रदल ही नहीं बढ़ा चढ़ा हो, जो श्चुद्रता के श्रभाव के कारण सीधे सादे हों, जो संसार में छाटे बड़े सब के साथ समान सहानुभृति रख सकते हों ? हमें ऐसे सैकड़ों मिलेंगे जिनके कपड़े लत्ते श्रच्छे हों, ऐसे बीसों मिलेंगे जो श्रद्ब क़ायदा जानते हों, ऐसे भी अनेक मिलेंगे जिन्होंने फ़ैशन में खूब बढ़-कर बाज़ी मारी हो, पर भलेमानुस कितने मिलेंगे ?" कपड़े लत्ते पहनने में एकता होना ही काफ़ी नहीं, अदब क़ायदी को घोख रखना ही बस नहीं, लटक के साथ घड़ाघड़ बात चीत करना ही सब कुछ नहीं। तुम्हें इस धर्म-वाक्य को सदा स्मरण रखना चाहिए और उस पर चलना चाहिए कि तुम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें । इसी वाक्य में सची भलमन-साहत का सार भरा हुआ है । उदार, बुद्धिमान्, पुरुषार्थी श्रीर सत्यपरायण होना, वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान श्रीर युवा पुरुषों के प्रति समानता का व्यवहार करना तथा सब किसी के साथ ऐसा बर्चाव करना जिसमें ब्रात्मोत्सर्ग का भाव पाया जाय ये ही भलेमानुसों के लक्षण हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि संग साथ का अभाव, और संगी साथी चुनने में चौकसी न रखना ये दोनों बातें बुरी हैं। बरावर देखने में श्राता है कि सैकड़ों युवक श्रपने घरों के शांतिमय और ग्रुद्ध जीवन को छोड़ जहाँ वे अपने माता पिता को देख देखकर श्रानंद से दिन विताते थे, गाँवों से बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े प्रलोभनों श्रौर बुराइयों के बीच जाते हैं जहाँ कोई हाथ पकड़ कर सन्मार्गपर ले जानेवाला वा कुमार्ग से वचानेवाला नहीं मिलता। मैं समभता हूँ कि इस स्थान-परिवर्त्तन में जिन जिन बातों की ऋाशंका होती है उनका विचार नहीं किया जाता । युवकों के हृद्य में स्वभावतः साहस तथा नई नई वस्तुत्रों के लिये उत्कंटा होती है। उन्हें श्रपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि वे कभी कभी प्रलो-भनों के बीच केवल यह दिखलाने के लिये जा पड़ते हैं कि घे उनके चक्कर में नहीं फँस सकते । नगरों के हुझड़ श्रीर कलकल में यदि कहीं से कोई सचेत करनेवाली ध्वनि श्राती भी है तो वह 'नक्क़ारख़ाने में तूती की आवाज़' की तरह होती है। युवा पुरुष अपने मार्ग के किनारे के लुभानेवाले फलों श्रौर फूलों ही को देखते हैं, उनके बीच जो विषधर सर्प छिपे रहते हैं उन्हें नहीं देखते। यहाँ उन सब बातों के अलग श्रलग गिनने की श्रावश्यकता नहीं जिनके बुरे श्रनुभव इतने श्रिधिक होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। पर इस श्रवसर पर मैं इस सिद्धांत का विरोध श्रवश्य करूँगा कि

युवा पुरुषों को अपनी राह आप निकालनी चाहिए। यह सिद्धांत बहुधा लोगों के मुँह पर रहता है। पर यदि इसके श्रनुसार युवा पुरुष श्रपनी राह श्राप निकालंगे तो वे उसके काँटों से कदापि नहीं बच सकते। मेरी समभ में तो युवा पुरुषों को अपनी राह निकालने का भार अपने ही ऊपर न रखना चाहिए। मैं उन लोगों की शिक्षा का बड़ा भारी विरोधी हूँ जो कहते हैं कि युवा पुरुषों को संसार में सब प्रकार का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिनका उपदेश है कि मनुष्य को यह देखने के लिये कि भाड़ गरम है या नहीं भाड़ में कूद पड़ना चाहिए। ऐसी शिक्षात्रों से बहुत से होन-हार युवकों का सत्यानाश हुआ है। मैं नहीं समस्रता कि श्वार्मिक पिता कैसे अपने पुत्रों को इस प्रकार संसार का श्रनुभव प्राप्त करने देते हैं। इस प्रकार का श्रनुभव प्राप्त करने का श्रर्थ क्या है ? यही न कि धार्मिक होने का प्रयत्न करने के स्थान पर वे निषिद्ध वस्तुओं को ग्रहण करें, श्रपने कोमल हृद्यों को विषय-वासनात्रों से कलुषित करें। यदि वे संसार की बुरी बातों का अनुभव प्राप्त करेंगे तो वे घीरे घीरे अभ्यस्त हो जायँगे श्रौर फिर उन्हें उन बुरी बातों से घृणा न रह जायगी। यदि वे संसार का श्रद्धभव प्राप्त करेंगे तो उस शांतिमय सुमार्ग पर चलना भूल जायँगे जिस पर वे पहले चलते थे। यदि वे संसार की बुरी बातों का अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो उनकी दृष्टि स्तंभित श्रौर चिकत हो जायगी श्रीर वे भले बुरे की पहचान न कर सकेंगे। जब किसी युवा पुरुष के संबंध में यह कहा जाय कि उसने संसार में सब तरह का श्रनुभव प्राप्त किया तो यह समभना चाहिए कि वह बुराइयों से श्रभ्यस्त हो गया श्रीर उसने श्रपनी समस्त श्राशाश्रों पर पानी फेर दिया।

जो शिक्षा इस लिये कुप्रवृत्ति का विष पान करने का अनुरोध करती है जिसमें उसका प्रभाव अभ्यास द्वारा नष्ट हो जाय, क्या वह उत्तम शिक्षा है श्रीर क्या उससे पुरुषार्थ श्रीर साहस श्रा सकता है ? इतिहास ऐसा नहीं कहता। सब लोग मानते हैं कि अकबर कैसा पुरुषार्थी और धीर था। पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उस धीरता श्रौर पुरुवार्थ को प्राप्त करने के लिये उसे संसार की उन बुरी बातों का श्रनुभव प्राप्त करना पड़ा था जिनका ऊपर उल्लेख हुन्रा है। काबुल में अपने चचा के यहाँ श्रपनी बाल्यावस्था का बहुत सा समय बिताकरं वह भारतवर्ष में श्राया श्रौर युवावस्था के त्रारंभ होने के पहले ही उसने त्रपना राजकाज सँभाला। महाकवि तुलसीदास जी बहुत दिनों तक गृहस्थ-धर्मानुसार अपने परिवार में अनुरक्त रहे। इसके उपरांत उसी शुद्ध श्रद्धराग को उन्होंने परमात्मा की श्रोर लगाया श्रीर श्रपनी कविता द्वारा भक्तिरस का वह श्रोत वहाया कि उसमें सारा उत्तरीय भारत मग्न हो गया। उसी प्रकार महारागा प्रताप, नाना फड़नवीस, सर टी० माधवराव, भट्टोजी

दीक्षित, ईश्वरचंद्र विद्यासागर श्रादि वड़े बड़े वीर, राज-नीतिज्ञ श्रीर पंडित हो गए हैं जिन्हें संसार की बुरी बातों के श्रमुभव की कोई श्रावश्यकता नहीं पड़ी। जो सोता दल-दल श्रीर खरपतवार में फूटता है वह तलिया के रूप में स्थिर रह जाता है। श्रतः यह न समभना चाहिए कि जो युवक सब प्रकार के रंग में रहकर संसार का श्रमुभव प्राप्त करता है वह श्रागे चलकर पुरुषार्थ श्रीर साहस के कार्य्य कर सकता है।

जब हम डाक्टर राजद्रलाल मित्र के जीवन की श्रीर ध्यान देते हैं तब देखते हैं कि उनका युवाकाल 'संसार का अनुभव' प्राप्त करने में नहीं बिलक धैर्यपूर्वक अध्ययन में बीता । उन्होंने अपना समय पशियादिक सोसाइटी के पुस्तकालय के उत्तम उत्तम प्रंथों के देखने में और विद्वानों के व्याख्यान सुनने में लगाया। लोग कहेंगे कि वे एक ग्रशब श्रादमी थे इससे संसार के प्रलोभनों से बचे रहे, उनकी परीक्षा नहीं हुई इससे वे पतित नहीं हुए। पर सर टी॰ माधवराव, रमेशचंद्र दत्त स्राद्दि जिन्होंने राज्यप्रवंध स्रौर विद्वत्ता में इतना नाम कमाया, समृद्ध कुलों में उत्पन्न हुए थे पर उन्हें वारांगना-द्वार-प्रवेश की प्रणाली का श्रनुसरण नहीं करना पड़ा था। मनुष्य का जीवन क्रम क्रम से उच्च होता है। जिसकी युवावस्था ग्रुद्धतापूर्वक व्यतीत होती है उसी का जीवन श्रागे चलकर उच होता है। जिसकी युवावस्था विषय सेवन में नष्ट हुई है उसका आगम आँधेरा रहता है, उसका जीवन मेघाच्छन्न रहता है—विपत्ति और निराशा में पड़कर पछताने के सिवा उसे कुछ हाथ नहीं आता।

युवा पुरुषों को इस प्रकार के बुरे अनुभवों से बचाने के त्तिये सब से सीधा श्रीर सुगम उपाय सत्संग है। श्रद्धे श्रादमियों के समाज में बैठने से, जहाँ परस्पर प्रेम श्रीर शांति का आनंद रहता है, बड़ी भारी रक्षा रहती है। यह निश्चय समभना चाहिए कि ऐसे बहुत कम मनुष्य मिलेंगे जो पहले पहल प्रसन्नता के साथ बुराइयों में फँसते हों, तथा संसार की बुराइयों का श्रवुभव प्राप्त करते हुए जो कुछ हिच-कते न हों और जिनके जी में कुछ खटका न होता हो। मुक्ते पूरा विश्वास है कि श्रधिकांश युवा पुरुष जब पहले पहल कुमार्ग पर पैर रखते हैं तब यदि संसार में कोई उनका हाथ पकड़नेवाला हो तो वे उससे हट सकते हैं। संसार में सब प्रकार के रंग में रहने का उपदेश तो बहुत लोग किया करते हैं श्रौर बहुत से लोग विषय मद में मत्त भी होते हैं, पर श्रपनी इस मौज से श्रागे चलकर वे ऊव जाते हैं श्रीर सी में निन्नानबे मनुष्य इस मौज़ की लीक ग्लानि श्रौर घृणा के साथ पीटते चले जाते हैं, उन्हें उसमें कोई श्रानंद नहीं रह जाता, श्रौर श्रंत में उनकी श्रात्मा इतनी जड़ हो जाती है कि उसमें सत्य श्रीर सौंदर्य का कुछ भी श्रनुभव नहीं रह जाता। पर इस पतित दशा में पड़ने के पहले मनुष्य अच्छी बातों के लिये छुटपटाता श्रवश्य है, श्रौर उसका यह छुट-पटाना सफल हो सकता है, यदि वह इस संसार के कलुषित श्रॅंधेरे मार्गों से निकल कर किसी श्रव्छे परिवार वा श्रव्छे समाज में पढ़ जाय।

हमारे बड़े नगरों के युवक साधारणतः दो भागों में बाँटे जा सकते हैं-पक वे जिन्होंने लड़कपन में कुछ धर्म-संबंधी शिक्षा पाई, दूसरे वे जिन्होंने संसार के व्यवहारों में प्रवेश करने के पहले इस प्रकार की तैयारी नहीं की। पहले प्रकार के लोगों के लिये तो कथा वार्त्ता, धर्मोपदेश स्रादि बहुत से साधन मिल जाते हैं जिनसे उनके चित्त पर घर ही का सा संस्कार बना रहता है। उनके लिये किसी नए यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जो यंत्र उनके पास रहता है उसी के स्वच्छंद उपयोग की आवश्यकता होती है। धर्मीप-देशकों को युवा पुरुषों की बहुत खोज खबर रखनी चाहिए, उन्हें क्रमार्ग से बचाने का उद्योग करना चाहिए, उनकी सहा-यता के लिये प्रत्येक समय उद्यत रहना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि युवकों को घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर भेजते समय ऐसा प्रबंध करें कि उनके चित्त का संस्कार शुद्ध रहे। हमारे युवा पुरुष चाहे जिस नगर में जायँ उन्हें धर्मचर्चा सुनने का श्रवसर मिल सकता है, धार्मिक सजानों की मंडली मिल सकती है, क्योंकि भारतवर्ष के ऐसा धार्मिक देश दूसरा नहीं।

श्रव रह गए दूसरे वर्ग के लोग जिन्होंने परिवार में स्रचा सुख नहीं प्राप्त किया है, जो किसी कारणत्रश धार्मिक संस्कार से वंचित रहे हैं। ऐसों के लिये तो कोई उपाय बताना कठिन है। स्वसंस्कार का प्रयत्न यदि हृदय से करं तो ऐसे युवा पुरुष दुष्ट प्रलोभनों से बच सकते हैं पर उनके लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि वे सत्संग करें। सत्संग का बड़ा भारी प्रमाव पड़ता है। इनमें से बहुत से लोग तो समाजों और साहित्य-संस्थाओं में सिमलित हो-कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और बराइयों में पड़ने से बचे रह सकते हैं।पर बहुत से ऐते निकलंगे जिनकी सभा समाजों की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, जिन्हें धर्मीपदेश श्रद्धे नहीं लगते, जो श्रधिक चहल पहल श्रीर मज़ेदारी की बातें चाहते हैं (बहुत से युवा पुरुष जो गलियों में टेढ़ी टोपी देकर निकलते हैं, जो श्रश्लील दुमरी ठप्पा गाते चलते हैं, जो दिन रात शतरंज गंजीका खेलते रहते हैं, जो दुनिया में सब तरह के मज़े उडाने का दम भरत हैं, जो मेलों तमाशों में ख़ब बन ठनकर निकलते हैं, जो मुहफ़िलों में विना बुलाए पहुँचते हैं, उनके लिय क्या किया जा सकता है १ वे समाज के कोड़ हैं। वे उसी प्रकार भयंकर हैं जिस प्रकार चोर और डाकू, जिनके पोछे पुलिस तैनात रहती है। वे समाज में वड़े बड़े श्रनथौं का सूत्रपात करते हैं।

श्रव में आत्मसंस्कार में रत युवा पुरुषों के काम काज की

श्रोर श्राता हूँ। उन्हें जीविका के लिये कुछ न कुछ काम करना पड़ता है श्रौर वे उसे श्रच्छी तरह करते हैं। किसी कार्य में. चाहे वह हाथ का हो चाहे मस्तिष्क का सफलता प्राप्त करने के लिये सब से पहली बात यह है कि वह श्रच्छी तरह किया जाय। यह हो सकता है कि वह कार्य्य हमारी रुचि के अनुकूल न हो पर उस दशा में उसे करके हम अपने ऊपर दूना प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और जिस हिसाब से उसे करने में हमें कठिनाई होगी उतना ही अच्छा उसका हमें फल मिलेगा। तब तक प्रयत्न पर प्रयत्न करते रहने से जब तक कि कार्य्य सिद्ध न हो हम में दृढ़ता आवेगी और हमारे उद्देश्य पुष्ट होंगे। नीति की दृष्टि से यदि देखा जाय तो बात बहुत सीधी है। जिसका हम काम करते हैं उससे एक प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं और हमारी. मर्च्यादा इसी में है कि हम उसे श्रव्छी तरह पूर्ण करें। मुक्ते यह देख कर बड़ा दुःख और आश्चर्य होता है कि बहुतेरे युवा पुरुष इस विषय में बड़ी अवहेलना करते हैं और अपने काम को मन लगाकर नहीं करते बिलक उसे बड़ी ढिलाई के साथ करते हैं। इससे काम करनेवाले का जो जुक्रसान होता है वह तो होता ही है, उनकी भी बड़ी भारी हानि होती है, क्योंकि कर्त्तव्य की प्रत्येक बुटि से भले बुरे का विवेक क्षीण होता है श्रौर न्यायबुद्धि कुंठित होती है। यह श्रात्मसंस्कार का एक श्रंग है कि जिस कार्य्य को करना उसे अच्छी तरह करना। राजा हरिश्चंद्र ही की कथा की श्रोर ध्यान दो। जिस

समय वे श्रयोध्या से चलकर काशी श्राए उन्होंने एक डोम की सेवा स्वीकार की। डोम ने उन्हें मरघट की रखवाली करने का काम सुपूर्द किया। सोचने की बात है कि क्या यह काम उनकी रुचि के श्रमुकूल रहा होगा ? पर उन्होंने इस काम को श्रपने ऊपर लेकर उसे श्रच्छी तरह पूरा किया, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। जैसा कि सत्यहरिश्चंद्र नाटक में दिखलाया गया है वे ऋँघेरी रात में भीगते हुए बड़ी तत्परता के साथ श्मशान में फेरा लगाते थे श्रौर जो कोई मुद्दी लेकर श्राता था उससे डोम का कर बसूल करते थे। वे श्रपने कर्त्तव्य पर बराबर दृढ़ रहे, यहाँ तक कि जब स्वयं उनकी स्त्री उन्हीं के पुत्र का शव लेकर आई तब भी, यह जानते हुए भी कि उसके पास फूटों कौड़ी नहीं है, उन्होंने कर्त्तव्या नुसार श्मशान का कर माँगा और वे श्राधा कफन फड़वाने पर उद्यत हुए। जब पांडवों ने श्रज्ञातवास के समय राजा विराद के यहाँ नौकरी की थी तब सब भाइयों ने किस प्रकार श्रपने श्रपने कार्य में लगकर श्रपने स्वामी का हित साधन किया। दक्षिण में बहमनी राजवंश का संस्थापक हसन गाँगू एक ब्राह्मण का सेवक था, उसके परिश्रम श्रौर उसकी तत्परता को देख ब्राह्मण ने भविष्यद्वाणी की कि तू एक दिन बादशाह होगा। विलायत में जार्ज मुर नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुआ है। वह पहले पहल दिहात से चलकर लंदन के एक बजाज के यहाँ नौकर दुन्ना। यद्यपि वह काम उसकी तीक्ष्ण वृद्धि

के अनुकूल नहीं था पर वह अपने काम में वराबर मुस्तैद रहता था और अपने स्वामी को संतुष्ट रखता था। उसने जब ग्रपने को श्रपने साथियों से मिलाया तब उसे जान पड़ा कि दिहात से अने के कारण वह शिक्षा में बहुत पीछे है। स्रतः उसने यह नियम किया कि दिन भर तो परिश्रम के साथ दुकान का काम कहँ और रात को स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कहूँ। धीरे धीरे डेढ़ वर्ष में उसने बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली श्रौर वह श्रपने साथियों की बरावरी करने योग्य हो गया। इस बात की श्रोर लक्ष्य करके वह कहता है — "किसी को भाग्य पर भरोसा न करना चाहिए, यह निश्चय सयभाना चाहिए कि गुण ही भाग्य है। वही युवा पुरुष संसार में बढ़ सकता है जो जानकारी रखता है और जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये पूरा प्रयत्न करता है" । बजाज की नौकरी छोड़कर वह एक गोटे पट्टे वाले का एजेंट हुआ और नगरों में घूम घूम कर माल की विक्री का उद्योग करने लगा। उसने इतने लाग और परिश्रम से काम किया कि थोड़े ही दिनों में उस कारखाने का काम दूना हो गया जिसमें वह नौकर था। उसकी यह कार्य्यदक्षता और तत्परता को देख एक दूसरी गेंदि की दूकान ने उसे हिस्से दार बनाया और वह स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने लगा। वह दिन रात में १६ घंटे काम करता । धीरे धीरे उसने कई नगरों में दूकाने खोली और उसका काम इतना

चमका कि वह देखते ही देखते वड़ा श्रादमी हो गया। इस बात को अच्छी तरह समक्त रखना चाहिए कि संसार में जितने प्रतापी और महान् पुरुष हो गए हैं वे सब खुब काम करनेवाले थे। नेपोलियन की लड़ाइयों में यह विशेषता थी कि उसके सामने शत्रु की सारी सेना तितर बितर हो जाती थी। वह इस कौशल के साथ ब्राक्रमण करता था श्रौर इतनी सावधानी रखता था कि उसका परिलाम श्रनि-वार्य्य होता था, उसकी गति का अवरोध असंभव होता था, उसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएँ तिनके के समान उधरा जाती थीं। एक पुरानी कहावत है कि "मुक्ते खड़े होने भर को जगह दो मैं सारे संसार को हिला डालुँगा। इसे थोड़ा बदल कर यदि हम इस प्रकार कहें "मुक्ते अपनी स्थिति को अच्छी तरह जमा लेने दो तो मैं सारे संसार को दिला डालूँगा" तो यह नेपो-लियन के विषय में ठीक घट जाय क्योंकि उसने अपने सार जीवन में इसी बात का द्यांत दिखलाया है। इसी मंत्र का श्रवलंबन करके गौतम बुद्ध ने सारे संसार का हिला दिया। उन्होंने कभी अनुकूल अवसर का आसरा नहीं देखा बरिक वे सत्य का श्रनुसरण करत हुए निरंतर श्रग्रसर होते गए। हम श्रवसर की ताक में हाथ पर हाथ रक्ले बैठे न रहना चाहिए बिलक जो क्षण हमारे सामने आवे उसी में अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस समय हिंदी के लिये प्रयत्न आरंभ किया वह समय कुछ

बहुत श्रमुकूल नहीं था। पर उन्होंने हिंदी के लिये श्रच्छी लंबी चौड़ी राह निकाल दी। जिस कार्य्य में उन्होंने हाथ लगाया उसे पूर्ण धैर्य्य और परिश्रम के साथ निवाहा। इसी से उनकी समस्त रचनात्रों में एक विलक्षणपूर्णता दृष्टिगोचर होती है और उनकी निपुणता टपकी पड़ती है। संसार में जितनी बड़ी बड़ी जातियाँ हुई हैं सब पूर्ण रूप से कार्य निर्वाह करनेवाली थीं। यूनानियों ही को लीजिए जिनकी विद्या बुद्धि और वीरता की कहानियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं। प्राचीन हिंदुओं की लीजिए जो कला कौशल के ऐसे पेसे चिह्न छोड़ गए हैं जिनका इस गिरी दशा में भी हिंदुओं को श्रभिमान है। उनके हाथ की गढ़ी हुई जो मूर्तियाँ श्राज हमें पुराने खँडहरों में मिलती हैं उनकी गठन श्रौर उनके सींदर्थ के सामने ब्राज कल के मंदिरों की मूर्तियाँ हमें नहीं जँचर्ता । वे जैसे जैसे बृहत् श्रौर मनोहर काव्य छोड़ गए हैं वैसे फिर इधर पिछले खेवे के हिंदुओं से न बने। उनमें जो पूर्णता दिखलाई पड़ती है वह पीछे के बने काव्यों में नहीं है। श्राज कल के समय में भी राजा रविवम्मी ने चित्रकला में

आज कल के समय में भी राजा रिववम्मी ने चित्रकला में जो चमत्कार दिखाया है वह परिश्रमपूर्वक पूर्णता प्राप्त करके ही। वे अपनी कला के अभ्यास और अध्ययन में रात रात भर जागते रह जाते थे। अंगरेजों का जो आज इतना प्रचंड प्रताप देखने में आता है उसका कारण उनका अध्यवसाय और प्रत्येक कार्य्य का पूर्ण क्रय से करने का जातीय गुण है। उनकी कार्य्यप्रणाली प्रशंसनीय है। पालींमेंट महासभा का कार्य थोड़े ही से लोगों के द्वारा सम्पादित होता है, पर ये थोड़े से लोग कठिन परिश्रम करनेवाले होते हैं। राजकाज के बड़े बड़े पद श्राराम से पैर फैला कर सोने के लिये नहीं हैं बिल्क घोर मानसिक परिश्रम के लिये हैं। इन पदों को स्वीकार करनेवाले बहुत से लोग तो कठिन परिश्रम करते करते श्रकाल ही काल के गाल में जा पड़ते हैं।

यदि पूर्णता उत्तम कार्य्य के लिये एक आवश्यक श्रंग है, तो क्रम व्यवस्था भी उससे कुछ कम त्रावश्यक नहीं है। सच तो यों है कि उसके बिना पूर्णता आ ही नहीं सकती। युवा पुरुषों को सब से बढ़ कर तो यह बात समभ रखनी चाहिए कि यदि उन्हें काम अञ्जी तरह से करना है तो वे एक समय में एक ही काम करें श्रीर सब से पहले उस काम को करें जो सब से श्रधिक श्रावश्यक हो। सारांश यह कि उन्हें जो काम करना हो उसका एक श्रंदाज बाँध लें श्रौर यह देख लें कि उसके कौन से श्रंश ऐसे हैं जो जरूरी हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें वे थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। इसके श्रनंतर जो श्रंश सब से कठिन हो उसके लिये श्रधिक समय श्रौर परिश्रम रक्खें। शैली ही कार्य्य की उत्तमता का मृल मंत्र है। इससे मेरा श्रनुरोध है कि वे नित्य श्रपने काम का एक नियम बाँघ लें श्रौर विश्राम के लिये भी उपयुक्त समय रख लें। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वे इन नियमी

को ब्रह्मा की अटल लीक बना लें, क्योंकि इस प्रकार की बेड़ी डाल लेना बुद्धिमानी नहीं है। मेरा श्रिभेप्राय यह है कि वे श्रपनी सुविधा के श्रनुसार ऐसा नियम कर ले कि काम नियमित गति से बराबर चला चले श्रौर समय नष्ट न हो। जब वे देखेंगे कि उन्नति के लिये कितना कम समय उनके हाथ में है तब वे आप उसे व्यर्थ के आमोद प्रमोद में नष्ट करना न चाहेंगे। बहुतेरे युवा पुरुषों को नित्य नौ नौ घंटे काम करना पड़ता है और यदि उनका काम ऐसा हुआ जिस-से जी ऊवे तो उन्हें कम से कम एक घंटा नित्य व्यायाम के लिये रखना ही होगा। इस प्रकार तो दस घंटे निकल गए। नित्य किया करने, सोने, घर की देख भाल आदि करने के लिये भी नौ धंटे रख लेने चाहिएँ। एक घंटा भोजन के लिये चाहिए। इस हिसाब से चार घंटे पढ़ने लिखने श्रीर मन बहुलाने के लिये बचे। अब यदि इन चार घंटों का उचित उपयोग किया जाय तो एक तत्पर पुरुष बहुत कुछ उन्नति कर सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें उसे सोच विचार में नष्ट करने के लिये समय न मिलेगा कि श्रव इसके उपरांत क्या क्या करना चाहिए। श्रतः उसे पहले ही से सब निश्चित कर रखना चाहिए कि किसके बाद कौन काम करना होगा जिसमें वह चट एक काम छोड़ कर दूसरे में लग जाय । क्रम व्यवस्था के इस सिद्धांत का उपयोग वह श्रध्ययन ही में नहीं, काम काज में

भी करे, इससे होगा क्या कि उसे अपने भिन्न भिन्न कार्यों में कोई कठिनाई नहीं होगी श्रौर उसका चित्त ठिकाने रहेगा, वह उस हैरानी से बचा रहेगा जो श्रव्यवस्थितों को हुश्रा करती है। उसके सब काम एक ढरें पर चले चलेंगे, उनमें व्यतिक्रम न होगा। यदि कोई श्रजानकार किसी बड़े स्टेशन पर जाय तो उसे पहले वहाँ का गोरखघंघा कुछ समभ में न श्रावेगा, सव बात व्यवस्था-हीन दिखाई देगी । वह इधर उधर बहुत सी गाड़ियों को, जिनमें से किसी में मुसाफ़िर भरे होंगे, किसी में माल लदा होगा, कोई खाली होंगी, आते जाते देखेगा श्रौर सोचेगा कि न जाने क्यों ये लड़कर चूर चूर नहीं हो जातीं। पर जब वह वहाँ कुछ देर ठहर एक एक बात को ध्यान से देखेगा तब उसे क्रम और व्यवस्था का पता लगेगा और वह जानेमा कि प्रत्येक ट्रेन के लिये श्रज्ञग श्रलग लाइन है, प्रत्येक के आने जाने का समय नियत है और प्रत्येक की चाल बँधी हुई है। अर्थात् उसे विदित होगा कि सारा व्यापार पूर्व-निश्चित नियम श्रौर व्यवस्था के श्रनुसार होता है और कोई बात 'संयोग' के ऊपर नहीं छोड़ दी गई है। जब वह इतना जान लेगा तब उसे समभ पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य जो वहाँ काम में लगा दिखाई पड़ता है क्योंकर अपने काम को विना किसी घवड़ाहर के वेधड़क करता चला जाता है, तब वह सोचेगा कि यह सब सुंदर व्यवस्था का फल है कि लोग इतने बेखटके रह कर शांति के साथ अपना अपना काम करते जाते हैं। बहुत से कामों को एक साथ जरूरी समझने सेरह रह कर कभी इस काम को अधिक जरूरी समझने से और
कभी उस काम को—जो इड़बड़ी होती है उसका बचाव कम
और व्यवस्था पर ध्यान देते रहने से हो सकता है। कमव्यवस्था के लिये धैर्थ्य अत्यंत आवश्यक है। यदि धैर्थ्य से
काम लिया जायगा तो कम-व्यवस्था सुगमता से आ जायगी,
और यदि कम-व्यवस्था आ गई तो वह अधीरता को पास न
फटकने देगी, शांति बनाए रहेगी।

यदि क्रम-व्यवस्था का पूरा ध्यान रक्खा जायगा तो यह श्रवश्य है कि हर एक काम ठीक समय पर होगा। किसी काम में जल्दी करना भी उतनी ही मुर्खता की बात है जितना किसी काम में देर करना । दोनों श्रवस्थाश्रों में समय नष्ट होता है, प्रबंध में गड़बड़ी होती है तथा श्रव्यवस्था और श्रनिश्चि-तात्मकता उत्पन्न होती है। कोई युवक एक राजमंत्री के पास नौकरी के लिये गया। उसने उससे दूसरे दिन दस बजे सबेरे श्राने के लिय कहा। वह हड़बड़ी के मारे साढ़े नौ ही बजे मंत्री के डेरे पर पहुँचा। पर जब वह मंत्री के सामने गया तब उसने मंत्री का दख विलकुल बदला हुआ पाया। मंत्री ने उसे बहुत ऊँचा नीचा सुनाया श्रौर कहा कि " मूर्ख ही उतावली करते हैं, तुम यहाँ से चले जाश्रो "। केवल राजपुरुष ही नहीं सब लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं श्रौर बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं घंटों और मिनटों का ठीक ठीक हिसाब रखते हैं।

मान लीजिए कि उन्होंने 'स्र' को दस बजे बुलाया श्रौर 'ब' को ग्यारह बजे। 'ब' को चाहिए कि वह ठीक समय पर उनके गास जाय. यदि वह ऐसा न करके उस समय उनके पास जायगा जो समय उन्होंने 'श्र' से मिलने के लिये रक्खा है तो न उन्हीं का कोई लाभ होगा श्रौर न उसी का कोई काम निकलेगा। मैंने ऐसे बहुत से श्रसंयमी श्रोर श्रव्यवस्थित लोगों को देखा है जो बहुधा यात्रा किया करते हैं श्रौर समय से घंटा श्राध घंटा पहले ही तैयार होकर स्टेशनों पर जाकर इधर से उधर टहला करते हैं। मनुष्य के कार्य्य जितने उतावली से नष्टं होते हैं उतने और किसी वस्तु से नहीं। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य्य के एक अंश में ही बहुत सा समय नष्ट कर देगा तो उसे और श्रंशों को पूरा करने के लिये उतना समय न रह जायगा जितना चाहिए। महाराणा प्रतापसिंह, मृत्युशय्या पर पड़े थे। उस समय उन्हें किसी बात पर इतना दुःख नहीं दुआ जितना अपने पुत्र अमर्रासह की उतावली पर। वे कहते हैं-

> एक दिवस एहि कुटी श्रमर मेरे ढिग बैठ्यो। इतने ही में मृग एक श्रानि के तहाँ जु पैठ्यो॥ इरबराइ संघानि सर श्रमर चल्यो ता श्रोर। कुटिया के या बाँस में फँस्यो पाग को छोर॥ श्रमर तौद्व न रुक्यो॥ बढ़न चहत श्रागे वह पगिया खेंचत पाछे।

पै निर्दि जिय में धीर छुड़ावे ताको श्राछे॥ पागहु फटी सिकारहू लग्यो न याके हाथ। पटिक पाग लिख भोपड़िहि श्रितिहि कोध के साथ॥

बैन मुख ते कड़े॥

रहु रहु रे निर्बोध श्रमरगति रोकनहारे। हम न लेहिंगे साँस बिना तोहि श्राज उजारे॥ राजभवन निर्मान करि तेरो चिह्न मिटाई। जो दुख पाप तोहि में सो दैहों सबै भुलाई॥ सुखद श्रावास रिच॥

तबहीं ते ये बैन स्ल सम खटकत मम हिय।
यह परि सुखवासना श्रवसि दुख दिवस विसारिय॥
श्रिति श्रमोल स्वाधीनता तुच्छ विषय के दाम।
वेचि, सिसोदिय कीर्ति को यह करिहै श्रवसि निकाम॥

रके हम सोच एहि॥

युरोप के एक प्रसिद्ध राजनीतिक्ष के विषय में भी एक घटना प्रसिद्ध है जिससे यह पता लगता है कि वह उतावली से कितना चिढ़ता था। उसने कुछ धर्म-संबंधी कागज़ पत्र लिख छोड़े थे और कहा था कि मेरे मरने के दिन इन्हें धम्मी-चार्य्य पोप के पास भिजवा देना। उसे मृत्युशय्या पर देख उसके मरने के दिन के पहले ही लोगों ने उससे पूछा कि क्या ये कागज़ पोप के पास भेज दिए जायँ? उसने कहा— "नहीं अभी कल तक और ठहरो। मैंने अपने जीवन भर

उतावली कभी न करने का नियम कर लिया था और मैं सब काम ठीक समय पर करता था"। नीति को का यह कथन है कि 'बहुत सोच विचार समय का अपहरण करनेवाला है'। पर उतावली भी ऐसी ही है। बुद्धिमान मनुष्य समय का ठीक ठीक हिसाब के साथ विमाग करके इन दोनों से अपने को बचाता है। क्रम और व्यवस्था सफलता के मूल मंत्र हैं। सब कार्य्य सुचार कर से और सुव्यवस्था के साथ होने चाहिएँ।

उस युवा पुरुष को जिसे अपनी जीविका के लिये काम करना पड़ता हो केवल पूर्णता और सुव्यवस्था ही का ध्यान न रखना चाहिए बल्कि उसे संतोषी भी होना चाहिए। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि उसे श्रपनी उन्नति के लिये यह न करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति और योग्यता का श्रपनी समृद्धि के लिये उपयोग न करना चाहिए। मेरा मत-लब यह है कि जो काम वह करता हो उसे अपनी शान के खिलाफ़ न समभे। त्राजकल के नव-युवकों में यह बड़ा भारी दोष देखा जाता है कि वे अपने को बहुत बड़ा समक्रने लगते हैं। अपनी बड़ाई के आगे जिस पेशे को वे करते हैं उसे तुच्छ समभते हुए वे उससे उदासीन रहते हैं श्रीर ऐसी चेष्टा प्रगट करते हैं कि मानों यह बड़ा भारी श्रंधर हो रहा है जो उन्हें वह काम करना पड़ रहा है। यह दशा देखकर बड़ा खेद होता है क्योंकि इससे नैतिक त्रुटि का श्राभास मिलता है। इससे यह प्रगट होता है कि उनका मन काम में नहीं लगता

है, उनमें श्रपने कर्त्तव्य का पूरा भाव नहीं है श्रौर वे सत्य श्रौर मर्यादा के सिद्धांतों को नहीं समभते हैं। जिस काम को हम अपने ऊपर लें, चाहे वह जैसा हो, हमारा यह धर्म है कि हम उसे अपनी योग्यता के अनुसार भरसक करें। किसी काम को हम क्यों करें इसका यही उत्तर यथेष्ट है कि हमें उसे करना है। कृष्ण भगवान् ने गीता में प्रसन्नतापूर्वक कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया है। जिस समय अर्जुन मोहवश कर्म से विमुख होना चाहते थे श्रीकृष्ण ने उन्हें सँभाला था, उनकी क्लीवता पर उन्हें घिकारा था। इँगलैंड में कार्लाईल नामक प्रसिद्ध ग्रंथकार हो गया है जो अपने जीवन भर कमें का महत्त्व ही समभता रहा, सच्चे परिश्रम की पवि-त्रता ही का उपदेश देता रहा कि मनुष्य को यह विचार नहीं करना चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यवसाय वा काम करता है, उसे यही देखना चाहिए कि वह अपने काम को ं किस प्रकार करता है। उसका उपदेश श्र्यरएयरोदन के समान हुआ। उसने कहा "मैं दो ही आदिमयों का सम्मान करता हूँ, तीसरे का नहीं। एक तो परिश्रम में चूर कर्मकार का जो पृथ्वी ही की सामग्रियों से अपने परिश्रम द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य का श्रिधिकार स्थापित करता है। मैं उन काम में लग हुए कड़े ख़ुरख़ुरे हाथों का श्रादर करता हूँ जिनमें निपुणता मिली हुई सारिवकता का भुवन-व्यापी राजमुकुट रक्खा हुन्ना है। मुक्ते उस धूप और शीत खाए हुए धूलधूसरित मुखदे

पर भक्ति है जिससे सीधी सादी बुद्धि टपकती है क्योंकि वह पुरुषार्थी पुरुष का मुखड़ा है।... ... परिश्रम किए चलो, परिश्रम किए चलो ! तुम अपने कर्त्तव्य में लगे रहो। जिसका जी चाहे उससे विमुख हो; तुम उसमें लगे रहो। तुम संसार में सब से अधिक आवश्यक वस्त, अपनी रोटी, कमाने के लिये परिश्रम कर रहे हो। दूसरा मनुष्य जिसकी मैं प्रतिष्ठा करता हूँ, श्रौर बहुत बढ़ कर प्रतिष्ठा करता हूँ, वह है जो अपने शरीरपोषण के लिये नहीं बर्टिक आत्मा की पृष्टि के न्निये परिश्रम करता है।...यदि कहीं मैं इन दोनों सम्मानित व्यक्तियों के लक्षण और गुण एक ही पुरुष में पाता हूँ जो बाहर से तो मनुष्य की सब से पहली आवश्यकता-पूर्ति के त्तिये श्रौर श्रंतःकरण में मनुष्य की सब से उच्च श्रावश्यकता पूरी करने के लिये, श्रम करता है तो मेरा हृद्य उमगने लगता है।"

भक्तों में रैदास चमार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसमें पुरुषत्व के दोनों लक्षण वर्त्तमान थे। वह आध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्न करता हुआ अपने चमड़े के काम में भी दिन रात लगा रहता था। जाड़े की रात में जब और चमार अपना अपना काम बंद करके पड़ रहते तब भी रैदास भगवान का भजन करता हुआ, उत्साह के साथ चमड़े की काट छाँट और सिलाई करता रहता था। अपने काम से जो थोड़ा बहुत अबकाश मिलता उसे वह साधुओं के सत्संग में बिताता था।

एक बार उसके यहाँ कुछ साधू श्राए। उन्होंने देखा कि उस की दुकान पर इधर उधर चमड़े के कटे हुए टुकड़े पड़े हैं, पक किनारे पर ठाकुर जी का छोटा सा सिंहासन रक्खा हुआ है और वह सिर नीचा किए चमड़े में डोम लगा रहा है। महाभारत में धर्मव्याध की कथा भी इसी प्रकार की है। एक बार जब कौशिक नामक एक मुनि को मोह हुआ तब वे ज्ञानोपदेश के लिये मिथिला में धर्मव्याध के पास आए और उन्होंने देखा कि वह दूकान पर भाँति भाँति के पशु पक्षियों के मांस रखकर बेंच रहा है और प्राहकों की भीड़ लगी हुई है। मुनि ने यह देखकर पूछा कि "तुम इतने ज्ञानवान् होकर इस काम में क्यों लगे हो ? " धर्मव्याध ने उत्तर दिया ''महाराज ! यह मेरा कुलधर्म है, यह मेरा लौकिक कर्त्तव्य है, इसे में नहीं छोड़ सकता, मनुष्य को अपने लौकिक कर्मों को पूर्ण शिति से निर्वाह करते हुए साचिक-शीलता संपादन करनी चाहिए। मैं अपने व्यवसाय में लगा रहता हूँ श्रौर इस बात का प्रयत्न करता हूँ कि भूठ न बोलूँ, अन्याय न करूँ, सन्मार्ग पर चलूँ । इँगलैंड में मिलर नाम का एक प्रसिद्ध पुरुष हो गया है जो संगतराश का काम करता था। कभी कभी वह जाड़े के दिनों में ठंढी हवा के कोंके खाता हुआ घुटने घुटने पानी में खड़े होकर अपनी टाँकी चलाता पर उसके मुँह से श्राह न निकलती। धीरे धीरे वह श्रपने काम से इतना नियुण हो गया कि उसके साथी उसके गुण

को देख दाँतों उँगली दबाते। अपने काम से जो अवकाश का समय मिलता उसे वह आत्मोन्नति में लगाता। उसने अपने बहुत से साथियों को सम्मिलित करके एक समाज खोला ाजेसकी श्रोर से हाथ से लिखे हुए पत्र संपादित होते, जिन-में अच्छे अच्छे निबंध रहते थे। उसमें दोनों पुरुषों के लक्षण थे जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है। वह अपनी जीविका के लिये भी भरपूर मिहनत करता था और ब्रात्मोन्नात के लिये भी। जितना सुखी वह था उतने वे लाग कभी नहीं हो सकते जो किसी काम को अपनी शान के ख़िलाफ समभते हैं। उसने श्रपने एक मित्र को एक बार लिखा— ''थोड़ी देर के लिये यहाँ श्राकर देख जात्रो कि कैसे स्थान में मनुष्य सुखी रह सकता है। छाजन के छेदों में से, जो सुंदर किलमियों का काम देते हैं, धूप छन छनकर आती है। कोठरी में दो खिड़-कियाँ हैं जिनमें से एक में तो सदा चौखट लगा हुआ है श्रीर एक में घास फूस श्रीर पत्थर भरा हुश्रा है। एक कोने में एक गड्ढे में श्राग रक्खी है जिसके ऊपर भोजन पकाने का बरतन लटक रहा है। धुत्राँ छत के छेदों से और खिड़ाकियों की राह से निकल रहा है। श्रनाज का बोरा खूँदी पर लटकाया हुम्रा है, जहाँ चूहे नहीं पहुँच सकते। हम लोगों के सामान का क्या कहना है ! पत्थर की दो मोटी पटिया बैठने के लिये मजबूत सी मजबूत कुरसियों का काम दे रही हैं। विस्तर भी अपने ढंग का निराला ही है। यह पुराने किवाड़ों पर पयाल

बिछाकर बनाया गया है। बरतन भी एक बटलोही और एक काठ की कठवत के सिवाय और कुछ नहीं है। आटा दाल लकड़ी सब का खर्च मिलाकर आठ आने रोज़ से अधिक नहीं है। संसार का सुख चाहे लोग जहाँ समभें पर मैं यहाँ पूरे सुख से दिन बिताता हूँ"।

श्रपने काम में संतुष्ट रहने ही के गुण के कारण श्रौर देशों के लोग, जो सची मिहनत में कोई शर्म नहीं समभते, हिंदुस्ता-नियों की श्रपेक्षा बद्धत जल्दी बढ़ते हैं।जब कि एक मध्यम श्रेणी का हिंदुस्तानी नवयुवक इस श्रासरे में खड़ा ताकता रहता है कि कोई ऐसा काम मिले तो कहूँ जिससे समाज में तथा अपने मेल के लोगों में मेरी हेठी न हो, दूसरे देश का आदमी जो काम उसके सामने आता है उसे कर चलता है और अच्छी तरह से करता है श्रौर इस प्रकार क्रमशः एक सीढ़ी से दसरी सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, संसार का श्रनुभव और जानकारी प्राप्त करता हुआ, अपने को बड़े बड़े कामों के योग्य बना लेता है। वह बराबर बढ़ता चला जाता है स्रौर हिंदुस्तानी खड़ा मूँह ताकता रहता है। दूसरे देश का श्रादमी यदि श्रावश्यकता पड़ती है तो छोटा से छोटा काम कर लेता है और इस बात की शर्म नहीं करता कि लोग उसे उस काम को करते देख क्या कहेंगे। वह कुछ करने की श्रपेक्षा कुछ न करना श्रधिक लजा की बात समभता है। जो कुछ वह करता है उसे श्रच्छी तरह लिप्त होकर जी जान से करता है और उसे अपनी शान

के खिलाफ नहीं समभता। हिंदुस्तानियों में अपनी शान बनाए रखने का रोग बड़ा भारी है, इनमें से बहुतेरे लोग चाहे भूखों मरेंगे पर ऐसा काम न करेंगे जिसमें वे श्रपनी हेठी समभते हैं। वे कहेंगे कि—'भूखा सिंह कहीं घास खाता है ?' बहुत से लोग ऐसे हैं जो यदि सौदागरी करें, जिल्दबंदी करें, घड़ीसाजी करें तो बहुत श्रच्छा काम कर सकते हैं और बहुत कुछु संतोष स्रौर सुख प्राप्त कर सकते हैं, पर वे १०) या १४) की मुहरिंरी को बड़ी भारी इज्ज़त समभते हैं श्रौर भट उस गुलामी के लिये मुँह के बल गिरते हैं। इस प्रकार वे तन और मन से पूरे दास हो जाते हैं क्योंकि चिट्टियों की नक़ल करते करते और श्रंकों को जोड़ते जोड़ते उनकी विचारशक्ति क्षीण हो जाती है श्रीर उनके श्रंतःकरण में जो प्रतिभा वा शुद्धता रहती है सब निकल जाती है। मुभे इस बात पर त्राश्चर्य होता है कि इस देश के लोग अपनी आँखों से और देशों को व्यापार और कारीगरी द्वारा बढ़ते देखकर भी किल प्रकार उद्योग और धंधों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं ! कोई कारण नहीं कि कचहरी का एक मुचड़ मुहरिंर वा क्लार्क अपने की एक चलते पुरजे कारीगर से बढ़कर समभे। यदि सच पु-छिएतो एक कारीगर का काम एक मुहर्रिर के काम से अधिक विचार श्रीर बुद्धि का है। हाथों में स्याही पोतना बारीकी के साथ टाँकी चलाने से क्यों बढ़कर प्रतिष्ठित समसा जाय ? लोग कह सकते हैं कि एक मुहर्रिर का उठना बैठना ज़रा

श्रीर तरह के लोगों के साथ होगा। पर ये श्रीर तरह के लोग श्रिधकांश कैसे होते हैं ? छोटे छोटे नए मुहरिंरों को कैसे साथी मिलेंगे? वेहीन जो बैठकर हा हा ठी ठी करते हैं, ताश खेलते हैं श्रीर गलियों में मुजरे सुनते फिरते हैं ? यदि वे ऐसे ही हैं श्रीर उनका श्रानंद इसी प्रकार का है तो वे बहुत ही श्रोछे विचार श्रीर निकृष्ट बुद्धि के हैं। पर यदि श्राप बड़े बड़े कारखानों श्रीर कार्य्यालयों में जाकर देखिए तो श्रापको गुण में, श्रमुभव में, सचाई में, ईमानदारी में, उनसे बढ़ चढ़ कर लोग मिलेंगे जो नज़ारत के दफ्तरों श्रीर वकीलों के डेरों पर मिलते हैं। श्रपने श्रपने कामों में लगे हुए उन गुणी पुरुषों के विचार कहीं ऊँचे होंगे, उनमें श्रात्ममर्यादा का भाव कहीं श्रिधक होगा।

श्रस्तु ! में अपने नवयुवक पाठकों को यह सम्मित देता हूँ कि जो काम उनके सामने! आवे उसे वे करें, यदि उन्हें इस वात का निश्चय है कि वे उसे श्रच्छी तरह से कर सकेंगे। चाहे जो काम हो वे अपने श्रध्यवसाय श्रीर गुण के बल से उसे उच्च और प्रतिष्ठित करके दिखला सकते हैं। एक बार किसी सरदार का कोई संबंधी हत्या के श्रपराध में पकड़ा गया। सरदार ने वादशाह से जाकर कहा—"यदि उसे फाँसी होगी तो हमारे कुल के लिये श्रप्रतिष्ठा की बात होगी।" बादशाह ने उत्तर दिया—"श्रप्रतिष्ठा की बात श्रपराध है, दंड नहीं।" श्रतः यह बात निश्चय समभो कि किसी काम में

श्रप्रतिष्ठा नहीं होती बल्कि जिस ढंग वा भाव से वह किया जाता है उससे श्रप्रतिष्ठा होती है। दूकानदारी, मुहरिंरी, कारीगरी-कोई काम हो —तुम श्रपनी सादी रहन श्रीर उच विचार से श्रपने पेशे को प्रतिष्ठित बना सकते हो। तुम उस काम को श्रपना काम समसकर प्रसन्नतापूर्वक उत्साह के साथ किए चलो, इस बात की परवाह न करो कि दुनिया उसे कैसा समसती है। परवाह तुम केवल इस बात की रक्खों कि तुम श्रपना कर्त्तव्य भली भाँति कर रहे हो या नहीं। इस रीति से श्रात्मा में शांति श्रीर संतोष स्थापित करते हुए श्रीर चुप-चाप श्रपनी जानकारी बढ़ाते हुए तुम श्रपने को निरंतर श्रिषक योग्य बनाते रहो श्रीर जब दूसरे उच्च पथ पर बढ़ने का श्रवसर श्रावे तब चट उस पर हो जाश्रो।

तुम्हारे लिये एक और अच्छी बात यह होगी कि तुम अपने व्यवहार और काम काज में भद्रता का भाव लाओ, वह शिष्टता और विनय दिखलाओं जो तुमने घर में और समाज में रहकर सीखी है। यदि हम सब लोग मिलकर आपस के रगड़े कगड़े मिटाकर शांति के मार्ग का अवलंबन करें और उसके कंटकों को दूर करें तो जीवन का व्यापार कितना सुगम हो जाय! यदि कार्थ्य में लगे हुए सब लोग मृदुलता के मंत्र का प्रयोग करें तो वह कार्थ्य बड़ी सुगमता और बड़े आनंद के साथ हो। क्लार्क वा कारीगर होकर भी मनुष्य भलामानुस हो सकता है और अपने साथियों, मालिकों तथा उन सब लोगों के साथ जिनसे काम पड़ता है उस मृदुलता का व्यवहार कर सकता है जो चित्त के उत्तम संस्कार श्रीर हृदय की उदा-रता से उत्पन्न होता है। एक प्रसिद्ध राजनीतिश्च ने अपने पुत्र को शिक्षा देते समय मृदुलता का लक्षण ''छोटी मोटी बातों में उदारता ऋर्थात जीवन के नित्य प्रति के छोटे मोटे व्यापारों में दुसरों का ध्यान पहले और ऋपना पीछे रखना" ही बतलाया। यही मृदुलता है जो युवा पुरुष के जीवन में उसके नित्य प्रति के व्यवहार में एक नए श्रानंद का संचार करती है। क्या दफ्तर में, क्या कारखाने में उसके दृष्टांत का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है श्रौर ऐसे बहुत से भगड़े बखेड़े जिनमें निर्वत लोगों को सबल लोगों से हानि पहुँच जाया करती है नहीं उठने पाते । सची मृदुलता उन लोगों की छोटी मोटी त्राव-श्यकतात्रों की त्रोर ध्यान देने में है जो हमारे साथ हैं। यह बात श्रभ्यास से श्राती है । लंबे चौड़े सलाम करना, श्रदब क्रायदे बर्चना, हाँ जी हाँ जी करना-मृदुलता नहीं है। मृदु-लता सरल, स्वामाविक, श्रौर पुरुषार्थ-पूर्ण होनी चाहिए। ये वातं तभी त्रा सकती हैं जब हमारा हृद्य उदार हो श्रीर हम निरंतर उनके प्रति कोमल चेष्टा प्रदर्शित करते रहने का उद्योग करें जिनके साथ हमें बात चीत करना वा रहना पड़ता है। भद्रता एक ऐसा गुण है जिससे सब लोग मोहित हो जाते

मद्रता एक एसा गुण है। जसस सब लाग माहित हो जात हैं। मैं एक बार एक सरकारी दफ्तर में था जहाँ एक दीन सुकुमार स्त्री किसी काम के लिये खड़ी थी। वह बहुत दूर से

चलकर श्राई थी श्रौर उसकी श्राकृति से जान पड़ता था कि वह दरिद्रता के घोर दुःख से दवी हुई है। वह थकी माँदी श्रीर मुरभाई हुई बड़ी देर से श्रासरे में खड़ी थी श्रीर क्लार्क लोग श्राराम से टाँग फैलाए कुरसियों पर बैठे थे। जैसा कि सब जगह के क्लाकों का दस्तूर है उन्हें उसके काम को भटपट भुगता देने की कुछ भी परवाह न थी। वहाँ कोई चौकी वा तिपाई भी न थी जिस पर वह बैठ जाती। मैं अपने मन में उसकी सहायता करने का विचार कर ही रहा था कि इतने में एक नव-युवक क्लार्क कुछ सकुचाता हुत्रा उठा,श्रौर उसने श्रपनी क़रसी को श्रंगीठी के पास ले जाकर उस स्त्री को बैठने के लिये कहा। इतना करके वह फिर श्रपनी जगह पर चला श्राया। मैंने देखा कि उसके साथी उसके इस कार्य को मन ही मन सराह रहे हैं। यद्यपि उनमें परोपकार में तत्पर होने की बुद्धि नहीं थी पर परोपकार को सराहने की बुद्धि थी। इसके उपरांत मुक्ते यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन सभों ने जो पहले उसकी श्रोर कुछ भी ध्यान नहीं देते. चटपट उसके काम को कर दिया। सज्जनता का ऐसा प्रभाव पड़ता है ! मैंने संवादपत्रों में पढ़ा था कि एक बार स्टेशन मास्टर को एक वृद्धा स्त्री से श्रचानक बहुत सी संपत्ति प्राप्त हुई थी। उस स्टेशन मास्टर ने उस स्त्री के साथ कमी कुछ मृदुलता का व्यवहार किया था। मेरा श्रमिप्राय यह नहीं कि मेरे नवयुवक पाठक इस प्रकार के पुरस्कार के लाभ से इस

गुण का संपादन करें। उनके लिये सब से बढ़कर पुरस्कार तो वह सचा श्रानंद है जो शिष्टता के प्रत्येक व्यवहार से प्राप्त होता है, जो दया का आचरण करने श्रीर कृपापूर्ण वचन बोलने से प्राप्त होता है। मैं एमर्सन की भाँति यह तो नहीं कहता कि मैं श्राशिष्ट श्रौर बेढंगी चाल ढाल के श्रादमी के साथ बैठने की अपेक्षा ऐसे श्रादमी के साथ मज़े में बैठ सकता हुँ जिसमें सत्य श्रीर शास्त्रमर्यादा का भाव न हो, पर इतना अवश्य कहता हूँ कि शिष्ट श्रौर सभ्य व्यवहार से सत्य श्रौर भी चमक उठता है। सभ्य श्रौर श्रसभ्य श्राचरण की परख यह बताई गई है कि एक से मेलजोल बढ़ता है और दसरे से घटता है। मेलजोल से कार्य्यनिर्वाह सुगम होता है। इससे प्रत्येक स्थान पर भद्रता कितनी श्रावश्यक है यह समभने की बात है।

## तीसरा प्रकरण।

## श्रातम-बल।

विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतं-त्रता की धात्री वा माता है। लोग भ्रमवश ऋहंकारवृत्ति को उसकी माता समभ बैठते हैं पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि श्रात्मसंस्कार के लिये थोड़ी बहुत मानिसक स्वतंत्रता परम त्रावश्यक है-चाहे उस स्वतंत्रता में श्रभिमान श्रौर नम्रता दोनों का मेल हो श्रौर चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जॉ मनुष्य मर्य्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिये वह गुण अनिवार्य्य है, जिससे आत्मनिर्भरता श्राती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना श्राता है। युवा पुरुष को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, श्रुपने ही श्रादर्श से वह बहुत नीचे है, श्रौर उसकी श्राकांक्षाएँ उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ऋपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबरवालों से कामलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म-मर्यादा के लिये आवश्यक

हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं श्रीर जो कुछ हमारा है—हमारा शरीर, हमारी श्रात्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारी घर की श्रीर बाहर की दशा, हमारे बहुत से श्रवगुण श्रीर थोड़े से गुण-सब इसी बात की श्रावश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी श्रात्मा को नम्न रखना चाहिए । नम्नता · से मेरा श्रभिप्राय दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण बात बात में मनुष्य दूसरों का मुँह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प श्लीण श्रीर उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है श्रौर अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा श्रपने ही हाथ में है, उस चाहे वह जिधर लगावे । सची श्रात्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच, अपनी राह आप निकालती है।

श्रव तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्हीं को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वासपात्र मित्र हो तुम्हारे इस काम को वह श्रपने ऊपर नहीं ले सकता। हम श्रनुभवी लोगों की वार्तों को श्रादर के साथ सुनें, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानें, पर इस बात को निश्चित समभकर कि हमारे कामों ही से हमारी रक्षा वा हमारा पतन होगा हमें श्रपने विचार श्रीर निर्णय की स्वतंत्रता को दढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस युवा पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि वह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता वा प्रकृति की उप्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रक्खो, इस प्रकार नम्न और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रक्खो, जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है।

संसार में ऐसे ऐसे दृढ़िचत्त पुरुष हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य्य नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी आपत्तियाँ आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही—

चंद्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत-ब्योहार।
पै दृढ़ श्री हरिचंद को, टरै न सत्य विचार॥

महाराणा प्रतापिंसह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, प्रपनी स्त्री श्रीर बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, पर उन्हों ने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें श्रधीनतापूर्वक संधि करने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि श्रपनी मर्यादा की चिंता जितनी श्रपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। हकी कतराय नामक बीर बालक ही को देखों जिसने जिल्लाद की चमकती तलवार गरदन पर देखकर भी

क़ाज़ी के सामने अपना धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया । सिक्ख गुरु गोविंद्सिंह के दोनों लड़के जीते जी दीवार में चुन दिए गए पर वे अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने के नाम पर 'नहीं' 'नहीं' कहते रहे। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा कि "श्रव तेरा क़िला कहाँ है ?" उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया "यहाँ"। ज्ञान के जिज्ञासुत्रां के लिये यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया श्रगुत्रा हूँढ़ा करते हैं श्रौर उसके श्रनुयायी बना करते हैं वे आत्मसंस्कार के कार्य्य में उन्नति नहीं कर सकते । उन्हें स्वयं विचार करना, श्रपनी सम्मति श्राप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मृत्य समभते हुए भी उनका श्रंधभक्त न होना, सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वित्रयता श्रीर कीर्त्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्त्वमय श्रौर शांतिमय रहा सब इसी मान-सिक स्वतंत्रता, निर्द्वेद्वता ग्रौर ग्रात्मनिर्भरता के कारण। वही उनके समकालीन केशवदास को दोखिए जो जीवन भर वि-लासी राजात्रों के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने श्रात्म-स्वातंत्र्य की श्रोर कम ध्यान दिया श्रौर श्रंत में श्राप श्रपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है—''प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य श्रपना जीवन-निर्वाह

श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि श्रवसर मिले तो फिर यही कहूँ।" इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे श्रात्मिन भेरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने श्रकेले सीता की खोज की, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने श्रकेले सीता की खोज की, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने श्रकेले सीता की श्रोरका इतना बड़ा महाद्वीप दूँढ़ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर सूर्दास ने श्रक्षयर के बुलाने पर फ़तहपुर सिकरी जाने से इनकार किया और कहा—

"कहा मोको सीकरी सों काम?"

इसी चित्त-वृत्ति के बत से मनुष्य इस तिये परिश्रम के साथ दिन काटता और दरिद्रता के दुःख को भेताता है जिसमें उसे झान के श्रमित मांडार में से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाय। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रतोभनों का निवारण करके उन्हें पद्दतित करते हैं, कुमंत्रणाश्रों का तिरस्कार करते हैं शौर शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम श्रौर उनकी रक्षा करते हैं। इसी चित्त-वृत्ति के प्रभाव से युवा पुष्प कार्यालयों में शांत श्रौर सच्चे रह सकते हैं श्रौर उन लोगों की बातों में नहीं श्रा सकते जो आप श्रपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी श्रपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी जब कि उनके श्रीर साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है अपने महत्कार्यों में अप्रसर होते गए हैं श्रीर यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण उत्साही श्रौर परिश्रमी पुरुषों के लिये कोई श्रड्चन ऐसी नहीं जो कहे कि 'बस यहीं तक, श्रौर श्रागे न बढ़ना'। इसी चित्तवृत्ति की दढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता से श्रीर श्रपढ लोग श्रज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी श्रीर श्रध्य-वसायी लोगों ने श्रपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के श्रवलंबन से पुरुषसिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है कि "मैं राह ढूँढूँगा या राह निकालूँगा"। यही चित्त-वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मरहठे सिपाहियों को लेकर श्रौरंगज़ेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर वितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे से एकलव्य बिना किसी गुरु वा संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर पर तीर चलाता रहा श्रीर श्रंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच बनाती है, उसके जीवन को सार्थक श्रौर उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को प्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दढ़ हृद्य ही के श्राश्रय पर स्थित रहती है वह जीवन श्रौर कर्मक्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ श्रौर उत्तम रहता है श्रौर दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार

स्काट एक बार ऋण के बोभ से बिलकुल दब गया। उसके मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाही पर उसने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा ही का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े ही दिनों के बीच लिखकर लाखों रुपर का ऋण उसने सिर पर से उतार दिया।

घर में, बन में, संपद् में,विपद् में,मजुष्य को अपने अंतःक-रण ही का सहारा रहता है। श्रंतः करण का बल बड़ा भारी बल है जो भौतिक श्रवस्थाश्रों की कुछ भी परवाह नहीं करता। जो युवा पुरुष अपना काम अच्छी तरह और ईमानदारी से करता है, जो अपने चित्त में उत्तम विचारों को घारण करता है,जिसमें सत्य श्रौर सोंदर्य के श्रादर्श का भाव जात्रत रहता है, जो भरसक मनुष्य जाति के नाना कष्टों को दूर करने का यत करता है, जो ज्ञान के प्रकाश के लिये निरंतर इद उद्योग करता है, जो संसार के भोग विलास की प्रेरणा का तिरस्कार करता है, जो उपस्थित वस्तुओं के गुण दोष की जाँच करने में वेथड़क रहता है, जिसका हृद्य श्रवलाश्रों के प्रति कोमल रहता है, जो श्रपनी बुद्धि श्रौर जानकारी बढ़ाने का श्रखंड प्रयत्न करता है, जो परमेश्वर को सर्वत्र उपस्थित मानती हुआ श्रपने तथा श्रपने बंधु बांधवों के कल्याए के लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है उसी को मैं स्वतंत्र कहूँगा । वह जीवन यात्रा में बराबर बढ़ता जायगा, सहारे के लिये किसी का हाथ न पकड़ेगा श्रीर टेकने के लिये किसी की लाठी मँगनी न

माँगगा। मनुष्य को तीन वस्तुश्रों का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिये उसे सृष्टि का अध्ययन करना चाहिए, अपने आपको पहचानने के लिये अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, और अपने निकटवर्त्ता लोगों से स्नेह करने के लिये धम्में अर्थों का पठन पाठन करना चाहिए। इसी प्रकार के अध्ययन से स्वतंत्रता के उच्च भाव की वृद्धि होगी और आशा, विश्वास तथा आश्वासन की प्राप्ति होगी।

श्रपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना तो युवा पुरुष के लिये अच्छी बात है ही पर उसे प्रत्येक दशा में वीरवती होना चाहिए। उसे अन्याय का विरोध और अत्याचार का अवरोध करना चाहिए, उसे दूसरों का ध्यान पहले श्रौर श्रपना पीछे रखना च।हिए, उसे ऐसे स्थलों पर वीरता दिखानी चाहिए जहाँ शरीर की वा धर्म-बुद्धि की हानि का भय हो, उसे ब्रात्मो-त्सर्ग का भाव धारण करनां चाहिए। मैंने कहीं पर दो राजपूत वीरों का वृत्तांत पढ़ा था जिसका मेरे वित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। इन दोनों राजपृतों में बहुत दिनों का बैर चला श्राता था। एक दिन की वात है कि इनमें से एक कोध के आवेश में दूसरे का प्राण लेने की इच्छा से नगर में निकला। वह थाड़ी दूर गया था कि उसने देखा कि लोग घबराहट के साथ सड़क छोड़ कर इधर उधर भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते सड़क मनुष्यों से खाली हो गई श्रौर सामने से एक मतवाला हाथी आता दिखाई पड़ा। राजपूत एक कोने में छिप रहा। द्दाधी

क्रोध से सुँड फटकारता चला श्राता था । संयोगवश भागने-वालों में से किसी का एक बालक सड़क पर छूट गया था। हाथी उसके बिलकुल पास पहुँच गया और उसको चीर कर फेंकना ही चाहता था कि चट किसी श्रोर से एक मनुष्य फ़रती के साथ दौड़ा श्राया श्रीर उस लड़के को गोद में लेकर किनारे निकल गया । जब हाथी दूर निकल गया तब लोग धन्य धन्य करते इए उसके पास इकट्टे इए। राजपृत भी कोने में से निकलकर वहाँ पहुँचा।निकट जाने पर उसे विदित हुआ कि वह मनुष्य जिसने उस बालक की इस वीरता के साथ प्राग्-रक्षा की थी वहीं दूसरा राजपूत था जिसके वध की इच्छा से वह निकला था । यह देखते ही उसकी आँखों में श्राँसु आ गया श्रीर वह उसके गले से लिपटकर कहने लगा "भाई ! में त्राज तुम्हारा प्राण लेने के लिये निकला था, पर तुम्हें इस वीरता के साथ जीवन-दान देते देख मेरी श्राँख खुल गई। तुम्हारे ऐसे धर्मवीर के प्रति दुर्भाव रखना श्रधर्म है"। मेरी समभ में तो इस राजपूत की वीरता उन राजपूतों से कहीं बढ़ चढ़कर थी जो रणक्षेत्र में गर्व के साथ शत्रुश्रों के हृदय में चमचमाते हुए भाले भोंकते हैं। दूसरों की रक्षा के लिये श्रपनी रक्षा का ध्यान न रखने का जो महत्त्वपूर्ण द्रष्टांत इस राजपूत ने दिखलाया वहीं धर्मवीरता का चरम लक्षण है। श्रसहाया सीताजी को जब दुष्ट रावण रथ पर चढ़ाकर लिए जा रहा था तब जटायु से न देखा गया। जबतक उसके शरीर

में प्राण रहा तब तक वह अन्याय का दमन करने के लिये सीता जी की छुड़ाने के लिये लड़ता रहा । इस प्रकार के उत्कट और भयानक रूप में अपनी वीरता प्रकट करने का अवसर तो शायद हमें न मिले पर यदि हममें उसका भाव है तो हमें उसके प्रदर्शन के बहुत से अवसर घर में, समाज में, नित्य के व्यवहार में, मिल सकते हैं।

वीरता का एक और दृष्टांत लीजिए। किसी टापू में एक बड़ी सेना उतरी थी। सेना-नायक को मालूम हुआ कि उस टापू में कुछ दिनों से घड़ियाल की तरह का एक महा मयं-कर जंतु त्राता है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर खा जाया करता है। सेना-नायक ने उसे मारने की आज्ञा दी। बहुत से वीरों ने उसके मारने का उद्योग किया पर वे सबके सब उसके मुँह में चले गए। श्रंत में सेना-नायक ने हार कर श्राज्ञा दी-"जाने दो उसके मारने का प्रयत्न न करों'। सेना में एक वीर युवक था। उसे यह श्राह्मा पसंद न श्राई क्योंकि वह उस भीषण जंत को, जिसने इतने मनुष्यों के प्राण लिए थे, मार कर यश श्रौर श्रनुग्रह प्राप्त करना चाहता था। उसने उस भीषण् जंतु की एक मूर्त्ति बनाई, अपने दो कुत्तों को उसके पेट पर श्राकमण करना सिखाया और श्रपने घोड़े को उसके सामने ठहरने का अभ्यास कराया। जब वह पूरी तैयारी कर चुका तब वह उस जंतु की कंदरा की श्रोर गया। उसने तुरंत श्रपने कुत्तों को उस पर छोड़ दिया श्रीर श्राप भाले से उसे मारने

लगा। श्रंत में वह जंतु मर गया। जब यह संवाद उस टापू में फैलातब वहाँ के निवासी उसे बड़े श्रादर श्रौर धूमधाम के साथ उसके सेनानायक के पास ले गए। सेनानायक उससे कुछ दलाई के साथ मिला श्रौर त्योरी चढ़ा कर बोला-"धर्मवीर का पहला कर्त्तव्य क्या है?" उस युवक ने संकृचित श्रौर लिजित हो कर उत्तर दिया "श्राझा-पालन"। सेना-नायक ने उसकी वीरता का सम्मान करते हुए कहा-"तुमने मेरी श्राझा भंग करके उससे बढ़ कर शत्रु खड़ा किया जिसे तुमने मारा, तुमने नियमभंग श्रौर व्यवस्थाविरोध का सुत्रपात किया"।

श्रस्तु,यह समक्ष रखना चाहिए कि वीरत्व के लिये स्वार्थत्याग के श्रातिरिक्त श्राह्मापालन की भी श्रावश्यकता है। सब गुणों में से यही एक ऐसा गुण है जिसका संपादन करना नव-युवकों को बहुत ज़हर लगता है। हम लोगों में मनमानी करने की इच्छा स्वामाविक होती है श्रीर हम समकते हैं कि जो हम करते हैं वह सब से अच्छा है। जहाँ हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की हम श्रपने को श्रीर लोगों से बढ़ कर समक्षने लगते हैं श्रीर श्रिभान के मद में चूर इतराए फिरते हैं। हमारा यह मोह बहुत दिनों तक प्रायः नहीं रहता श्रीर जिस समय यह दूर होता है हमें श्रपने ऊपर बड़ा दुःख होता है। श्रतः हमें पहले ही से यह समक्ष रखना चाहिए कि जो फूल तोड़ना चाहता है उसे पहले काँ दे मिलते हैं, जो हुक्म चलाना चाहता है उसे पहले हुक्म मानने का श्रभ्यास करना पड़ता है। बड़ों के श्रादेश

का जो बहुत से नवयुवक विरोध करते हैं उसका श्राधार बहुत तुच्छ होता है श्रोर श्रंत में उन्हें हार माननी पड़ती है। जैसे कि नीति श्रीर धर्म में वैसेही विज्ञान श्रीर कला कौशल में बुद्धिमानी की बात यही है कि पहले हम धीर, जिज्ञासु श्रीर विनीत विद्यार्थी के रूप में संतोष के साथ काम करें, फिर ज्ञान श्रीर श्रनुभव का संचय करके निश्चित वातों में शंका करने तथा ठीक न जँवनेवाले सिद्धांतों का तिरस्कार करन का श्रिधकार प्राप्त करें। जिस स्वाधीनता का मैंने ऊपर उल्लेख किया है उससे इस उचित श्रीर युक्तिसंगत श्रधीनता का कुछ विरोध नहीं है। जो सिपाही श्राज्ञा-भंग करता है उसे लोग स्वाधीन नहीं कहते, बागी कहते हैं। प्रतिष्ठित नियम श्रीर मर्थ्यादा का पालन करने ही से किसी मनुष्य की स्वाधीनता की, उसकी इच्छा श्रीर प्रयक्ष की स्वतंत्रता की, हानि नहीं होती।

साहस वीरता का एक प्रधान श्रंग है। साहस से मेरा श्राभिप्राय केवल उस शारीरिक बल वा बहादुरी से नहीं है जो बहुतों को जन्म से प्राप्त होती है, बिलक उस उच्च श्रौर शुद्ध वृत्ति से है जिसे नैतिक साहस वा धर्मबल कहते हैं श्रौर जो हृद्य की पिवत्र उच्चता से संबंध रखतांहै। नित्य के व्यवहार में हमारे इस साहस की परीक्षा बराबर होती रहती है। समय पड़ने पर लोगों को सोहानेवाली बात का कहना जितना सुगम होता है उतना सत्य बात का कहना नहीं। इसीसे एक नीतिश्व ने यहाँ तक कहडालाहै कि "सत्यं श्यात्मियं श्यात्म श्रूपात्म श्रूपात्म

इसी प्रकार प्रलोभन में ह्या जाना जितना सुगम होता है उतना उसका अवरोध करना नहीं । हम मौक़ा पाने पर भट अपने पड़ोसी की हानि करके स्वयं लाभ उठाने का कारण ढूँढ़ निकालते हैं श्रौर लोगों से कहते फिरते हैं कि वह श्रकर्मएय है, वह श्रपना काम काज सँभालना नहीं जानता, उसे श्रपना हानि-लाभ नहीं सूफता। अपने लोभ और अन्याय के लिये हम अपने को कभी नहीं धिकारते। भरत के ऐसे इस संसार में सब नहीं होते कि राजधानी से दूर केवल इसालिये जाकर पड़े रहें जिसमें बड़े भाई के लिये राजिसहासन खाली रहे। कोई कार्य्य उचित है केवल इसी निमित्त उसके करने का धर्म-बल वा साहस इस संसार में बहुत कम देखा जाता है। दुःख में शक्ति, श्लोभ में श्रात्मनित्रह, विपत्ति में धैर्य्य, संपद् में मिताचार धर्मवल के लक्षण हैं। 'बावू तिरवेनीसहाय देखेंगे तो क्या कहेंगे ? दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी' इस बात का भय हमारे हाथों को दुर्बल करके अत्याचार-पीड़ित प्राणियां की रक्षा के लिये, सत्य और श्रौदार्थ्य के पालन के लिये, श्रसत्य श्रौर विडंबना के विनाश के लिये, उठने नहीं देता। ' श्रमुक महाशय देखेंगे तो क्या कहेंगे ' इस भय से न जाने कितने ऐसे नव-युवकों का जीवन सत्यानाश हो जाता है जिनमें भूठे घमंडियों के बीच अपना निराला मार्ग निकालने की त्रात्मिक क्षमता नहीं होती। बुद्धिमान् श्रौर श्रनुभवी स्रोगों की बात न मानना मुर्खता है पर दुनियाँ के हँसने श्रीर भला बुरा कहने की बराबर चिंता करना उससे भी बढ़ कर मूर्खता है। लोगों का बहुत सा गुग श्रौर चमत्कार थोड़ी सी उचित आत्मिक दढता के अभाव से यों ही नष्टं जाता है। नित्य बहुत से ऐसे लोग चिता पर चढ़ते हैं जो इस कारण हीन दशा में पड़े रहे कि उनकी भीरता ने उन्हें कोई कार्य्य श्रारंभ ही नहीं करने दिया। यदि वे लोग श्रारंभ करने पाते तो बहुत संभव था कि व सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए बहुत कुछ नाम और यश कमाते तथा अपने उद्योगों से श्रपना श्रौर दूसरों का बहुत कुछ भला करते। बात यह है कि इस संसार में किसी करने योग्य काम को करने में हमें कठिनाई श्रीर बाधा देख ठिठक कर पीछे न हटना चाहिए बरिक जहाँ तक हो सके कूद कर श्रागे बढ़ना चाहिए। इसी श्रात्मिक दढ़ता के बल से जो कठिनाई और श्रसफलता के समय दूनी हो जाती है संसार में मनुष्य के ज्ञान श्रौर सुख की वृद्धि करनेवाले सुधार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं तथा मनुष्य जाति उन्नति के मार्ग पर अप्रसर हुई है, क्यों कि शुरू शुरू में प्रत्येक सुधार स्वभावतः लोगों की रुचि के प्रतिकल होता है, उनके सुख चैन के भाव में बाधा डा-लता है, और उनके चित्त में कठिनाई श्रीर श्रसुविधा का खटका उत्पन्न करता है। जो सुधार पर ज़ोर देता है उसे चारों श्रोर का घोर विरोध सहते हुए, विना किसी के कत-इतासुचक वा उत्साहवर्द्धक वाक्य के एकांत में चुपचाप काम करना पड़ता है। जब वह श्रद्धी बातों का उपदेश करता है तब लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं।

धर्म के हेतु प्राण देनेवाले महात्माओं की इसी आत्मिक दृढ़ता का बल और अवलंब था, इसी की गुप्त प्रेरणा से वे धन श्रीर मान का तिरस्कार करने में समर्थ हुए थे। इसी श्रात्मिक दृढ़ता के बल से उन्होंने कारागार श्रौर श्राग्न की भीषण यंत्रणा सहन की पर उस बात का पक्ष न छोड़ा जिसे श्रिधकांश लोग मिथ्या श्रीर श्रनुचित समभते थे। समरक्षेत्र में जहाँ रहोत्साह से नस नस में रुधिर उमंगें मारता है श्रौर पास ही सहस्रों को एक ही उद्देश्य से प्रेरित देख उत्तेजना बढ़ती है, यश और कीर्त्ति प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। पर उसकी वीरता अत्यंत विकट है जो महीनों अत्याचार की घोर साँसत सह कर अपने ऐसे शत्रुओं के सम्मुख लाया जाता है जो उससे कहते हैं कि 'यदि तुम श्रपनी भूल को स्वीकार कर लो श्रौर श्रधिकारियों के मत के प्रतिकूल बातें ब्रोड़ दो तो मुक्त कर दिए जान्नो न्नौर फाँसी से बचा दिए जाश्रो'। दो चार अनुकूल शब्द मुँह से निकाल देने ही से उसका छुटकारा हो सकता है। यही श्रसली परीक्षा का समय है। इसमें जो मुँह से 'ब्राह' तक न निकाल कर सब कुछ सह वही सच्चा वीर है। यदि इस प्रकार का उच और उत्कृष्ट साहस नित्य प्रति के जीवन व्यवहार में दिखाया जाय तो संसार कितना सुखमय श्रौर पवित्र हो जाय! जिसे सत्य

श्रीर न्याय से प्रेम होगा वह इस प्रकार का साहस दिख-लावेगा। समाज के संस्कार के लिये जिस वस्तु की बहुत बड़ी आवश्यकता है वह आत्मिक बल है जो बुराई की छाया तक को पास नहीं फटकने देता, जो सब प्रकार के दंभ, पाखंड, और भ्रम को दूर फेंकता है, जो नम्रतापूर्वक महा-त्माओं के उपदेश और श्रादर्श पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, जो चित्त में पवित्रता, सचाई, उदारता श्रौर भ्रात्-स्नेह की स्थापना करता है। क्या इस उच्च कोटि का श्रात्मो-त्सर्ग और आत्म-तृष्टि असंभव है ? हाँ दुर्वलचित्त और स्वार्थियों के लिये श्रवश्य श्रसंभव है जिन्होंने लड़कपन से कभी प्रलोभनों का शासन नहीं किया, जिनका श्राशय सदा नीच रहा, जिन्होंने कभी उच्च उद्देश्य की भावना नहीं की, जो समाज के कहने सुनने का ही सदैव ध्यान रखते हैं, यह नहीं देखते कि उनकी श्रात्मा क्या कहती है, जो चिर श्रभ्यास के कारण संसार की तुच्छ वस्तुओं और वासनाओं से चित्त को हटा कर अपने विचारों को उन्नत करने में असमर्थ हैं। पर ऐसे लोगों के लिये श्रसंभव नहीं है जो एक महान् लक्ष्य की श्रोर श्रपनी सारी बुद्धि श्रीर बल लगाते हुए श्रश्रसर हो रहे हैं। जुआरियों, शराबियों, आलसियों, लंपटों, अश्रद्धाः लुत्रों, भूठों, घमंडियों, बेईमानों श्रौर विषयासक्कों के लिये तो श्रवश्य श्रसंभव है, पर ऐसे लोगों के लिये जो महात्माश्रों के पथ पर चलते हैं, जो सत्य का श्रनुसरण करते हैं, जो प्रतोभनों का दमन करते हैं, जो श्रपना कर्त्तव्य-पालन ईश्वर पर भरोसा करते हुए निःशंक भाव से करते हैं यह बात कठिन चाहे हो पर श्रसंभव नहीं है।

विलायत में जार्ज स्टिफ़ेंसन नामक एक व्यक्ति ने देखा कि खान के भीतर काम करनेवालों के लिये एक लालटेन की बड़ी ग्रावश्यकता है जिसके प्रकाश में लोग श्राराम के साथ काम करें। पर खानों के भीतर एक प्रकार की जहरीली हवा (गैस) होती है जिससे श्राग लगने का भय होता है। श्चतः बालटेन ऐसी होनी चाहिए थी जिसकी लपट से खान के भीतर जहरीली हवा न भभके। स्टिफ़ेंसन ने एक लाल देन तैयार की। पर उसे काम में लाने के पहले उसकी परीक्षा ब्रावश्यक थी। पर ऐसी भयंकर परीक्षा करे कौन ? श्रंत में अपने पुत्र और दो मित्रों को साथ ले कर स्वयं स्टिफ़ेंसन श्रपनी बनाई लालटेन की परीक्षा के लिये श्राधी रात की खान के मुँह पर पहुँचा। चारों श्रादमी धीरे धीरे खान में उतरे श्रीर एक ऐसे श्रंधेरे गड्ढे की श्रोर बढ़े जहाँ बाहर की हवा विल्कुल नहीं पहुँचती थी और अत्यंत जहरीली दंद निकल रही थी। स्टिफ़ेंसन का एक साथी उस गड्ढ को देख कर लौटा और कहने लगा कि जहाँ वहाँ जलती बत्ती पहुँची कि गैस भभक उठेगी, सारी खान में ग्राग लग जायगी ग्रौर चारों में से एक भी जीता न बचेगा। पर स्टिफ़ेंसन अपने संकल्प से रत्ती भर भी विचलित न हुन्ना। एक हाथ में लालटेन ले

कर वह बड़ी धीरता के साथ गड्ढे की श्रोर बढ़ा। उस समय यही जान पड़ता था कि मानो वह मृत्यु के मुख में जा रहा है, पर उसकी श्राकृति से किसी प्रकार की व्ययता नहीं भलकती थी। उस गड्ढे के पास पहुँच कर चट उसने श्रपनी लालटेन वहाँ रख दी श्रौर खड़ा हो कर परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। थांड़ी देर बत्ती भमकी, फिर भलमलाने लगी श्रौर बुभ गई। इससे यह बात भली भाँति सिद्ध हो गई कि उस लालटेन से खान में श्राग लगने की कोई श्राशंका नहीं है। यहाँ पर पाठकों के ध्यान देने की बात स्टिफ़ेंसन का श्रात्मिक बल है जिसके कारण वह श्रकेले एक बड़े भारी उद्देश्य के साधन के लिये एक भय के स्थान में कृद पड़ा।

श्रार्थ्यसमाज के संस्थापक स्वामी द्यानंद का श्रात्मिक बल भी ध्यान देने योग्य है। उनका श्राश्य जैसा उच्च था वैसा ही उनका परिश्रम भी श्रसाधारण था। विलक्षण विवाद-पटुता श्रीर श्रद्भुत साहस के साथ उन्होंने उन बुराइयों का दिग्दर्शन कराया जो हिंदू धर्म की शक्ति का श्रपहरण कर रही हैं। उन्होंन पूर्ण निर्भाकता श्रीर सचाई के साथ समाज की प्रचलित विलासिष्यता श्रीर भोगाडंबर का विरोध किया। उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह बहादुर स्वामी जी का बड़ा श्रादर सम्मान करते थे। एक दिन स्वामी जी दरबार में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक वेश्या वहाँ बैठी हुई है। महाराणा साहब स्वामी जी को लेने के लिये उठे। पर स्वामी

जी तुरंत वहाँ से उलटे पाँव यह कहते दुए फिरे—"जहाँ वेश्यात्रों को यह स्थान मिलता है वहाँ एक क्षण भी ठहरना उचित नहीं, ऐसे दरबार को दूर से नमस्कार!" महाराणा साहब ने उस वेश्या को निकलवा दिया, सब कुछ किया पर स्वामी जी फिर लौट कर न गए। उन्होंने लोभी पंडों पुरो-हितों के त्राचरण की घोर निंदा की,उनके स्वार्थमय व्यापार का खुब भंडा फोड़ा। स्वार्थियों ने उन्हें भाँति भाँति के प्रलोभन दिखाए, बड़ी बड़ी धमिकयाँ दीं पर वे अपने पथ से विचलित न हुए। यदि वे चाहते तो लोगों की रुचि के अनुकूल चल कर, उनकी हाँ में हाँ मिला कर, बड़े चैन के साथ मठधारी महंतों की तरह दिन बिताते, पर उन्होंने इस प्रकार बुराइयों पर परदा डालना, सत्य का श्रपघात करना, उचित नहीं समभा। जिन लोगों के हित के लिये वे प्रयत्न करते थे उन्हीं से अपनी कट्टक्रियों के कारण गालियाँ खा कर, अनेक प्रकार के अपमान सह कर, श्रंत में उन्होंने वह विष का घूँट पिया जिसे उनके खरेपन ने उनके लिये प्रस्तुत किया। स्वःमी दया-नंद की विद्वत्ता श्रादि के विषय में चाहे जो कुछ कहा जाय पर उनका उद्देश्य उच्च श्रौर दृढ़ था, उनमं चरित्रवल पूरा था। स्वामी द्यानंद ने जो जो कठिनाइयाँ सहीं उन्हें समाज ने देखा, उनके बहुत से पश्चपाती हुए तथा साधुवाद देने के लिये बहुत से श्रद्धालु प्रस्तुत हुएं। जो कुछ उन्होंने किया वह संसार श्रौर समाज के सामने था इससे उन्हें सहारा देनेवाले

श्रीर सहानुभृति रखनेवाले बहुत से मिल गए। पर इस संसार-कानन में ऐसे बहुत से साधु महात्मा पड़े हैं जिन्होंने अपने को कभी किसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं किया, जिन्होंने श्रपनी वाणी का विकाश कभी नहीं किया, जिन्होंने श्रपनी पकांतता परित्याग करके कभी श्रपनी चर्चा लोक में नहीं फैलाई, जिनका देव<u>त</u>ुल्य श्रेष्ठ जीवन सदा श्रंतव्याप्त ही रहा श्रीर जिनके श्रंतःकरण का सींदर्थ उसी प्रकार लोगों से छिपा रहा जैसे निर्जन वन में खिली हुई कमलिनी का। जिनका जी चाहे वे रग-रक्त रंजित विजयी योद्धाओं की प्रशंसा करें, तथा श्रपनी नीति द्वारा निर्वल जातियों के सुख श्रीर स्वातंत्र्य का श्रपहरण करनेवाले राजनीतिज्ञों को घन्य घन्य कहें पर जो सत्यप्रिय श्रीर ज्ञानार्थी हैं वे उसी श्रात्मिक बल का बखान करते हैं जो संसार के दुःख और मंभट की, निंदा और उपहास को, श्रभाव श्रीर दरिद्रता को कुछ नहीं समस्ता। यही आत्मिक बल संसार की कठिन कसौटी पर ठहर सकता है।

आज कल उन्नित और विद्याप्रचार के जितने साधन हैं जतने पहले समय में न थे। प्राचीन काल में न छापे की कलें थीं, न स्थान स्थान पर बड़े बड़े पुस्तकालय थे, न साम- यिक पत्र पत्रिकाएँ थीं, न डाक विभाग था, न वैन्नानिक परीक्षालय थे, पर ऐसे ऐसे अध्यवसायी, मेधावी और प्रति- भाशाली विद्वान होते थे जिनकी कृतियों को देख आज कल के

लोगों को भी चिकत होना पड़ता है। शारीरिक वारता लोगों को तोप के मोहड़े के सामने ले जा कर खड़ा कर सकती है क्योंकि वे एक दूसरे की देखादेखी तथा प्रतिहिंसा, विजय श्रौर लूट की श्राशा से उत्तेजित रहते हैं। पर भूख प्यास का वंग, शीत ताप की व्यथा, उद्धतों का क्रव्यवहार, धनियों का अपमान सहने के लिये एक और ही उच्च प्रकार की प्रेरणा की श्रावश्यकता होती है । ज्ञान के गुप्त रहस्यों का उद्घाटन श्रौर श्रात्माकी उन्नति करने के लिये एकांत में, श्रकेले श्रौर श्रज्ञातभाव से परिश्रम करना पड़ता है। जिस समय लिखने पढ़ने की सामग्रियों और पुस्तकों का अभाव था, विद्यार्थी गुरुकुलों में कुशासन पर सोते थे, वन वन लकड़ी चुनते श्रीर कंद मूल उखाड़ते थे. उस समय भी ऐसे ऐसे प्रकांड श्राचार्य द्वप जिन्होंने ज्ञान की ज्योति को निरंतर प्रस्वित रक्खा श्रीर भावी संतति की श्रीर बढाया। श्रात्म-संस्कार में रत युवा पुरुष जितनी प्रशंसा ऐसे लोगों के धर्म-बल की करेंगे उतनी प्रशंसा उन योद्धाओं के बाहुबल की नहीं जो तलवार श्रौर भाले ले कर विजय श्रौर कीर्त्ति की लिप्सा से संत्रामभूमि में अप्रसर हुए हैं। इसी एक धर्मबल के सहारे संसार के बड़े बड़े महात्मार्थों ने ज्ञान की खोज में श्रनेक श्रापत्तियाँ उठाई श्रीर श्रनेक संकट सहे। लोग कह सकते हैं कि जो काम उन्होंने किए उनका महत्त्व उन्हें श्रवश्य विदित था, पर महत्त्व विदित होने पर भी यदि उनमें ज्ञान

की निःस्वार्थ चाह न होती तो वे इस वीरता के साथ श्रीर इस श्रटल भाव से श्रपने वत का पालन करते हुए श्रपने विकट श्रीर कंटकमय मार्ग में श्रग्रसर न हो सकते।

जब कि उस समय के लोग इतना कर गए तब क्या आज कल के लोग सब कुछ सुबीता रहते हुए भी अपना जीवन-निर्वाह उसी योग्यता के साथ नहीं कर सकते ? क्या आज कल के लोग उन प्राचीनों से भी गए बीते बनना चाहते हैं जिनके पास उन्नति के साधन इतने श्रत्प थे ? एक बात जो श्रात्मा में भली भाँति श्रंकित कर रखने की है वह यह है कि मनुष्य का जीवन केवल एक ही गुण से उच और महान् हो सकता है। यह गुण सत्यवल है। सत्यवल योग से प्राप्त होता है। सत्यवल धर्मवल ही का नाम है। यदि तुम यह समभते हो कि पोथियों, पांडित्यपूर्ण शास्त्राधों, तथा तर्क वितर्क से ही तुम सब कुछ कर लोगे तो यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। पुस्तकें तुम्हें जाप्रत श्रौर उत्तेजित कर सकती हैं तथा उँगलियों का इशारा कर सकती हैं कि इधर उधर न भटको पर वे तुम्हें पथ पर श्रव्रसर नहीं कर सकतीं। पथ पर श्रव्रसर तुम्हारे पैर ही करेंगे। यह करने घरने की वात है केवल जानने की बात नहीं है। उँगिलयों के इशारे मिलते रहें तो अच्छी बात है, पर यदि उन के बिना काम चले तो श्रौर भी श्रच्छी बात है, क्योंकि यह निश्चय समस्रो कि जीवन यात्रा में थोड़ी दूर श्रागे चल कर तुम्हें फिर उजाड़ मैदान और दलदल मिलेंगे, सो यदि तुम्हें

पग पग पर दूसरों ही के इशारे पर चलने का श्रभ्यास रहेगा तो किं-कर्त्तव्य-विभूढ़ हो कर तुम फटफटाते रह जास्रोगे। तुम्हारा पथप्रदर्शक तुम्हारी आतमा में होना चाहिए अन्यथा तुम्हें उद्धार के लिये ऐसों का मुँह ताकना पड़ेगा जिनकी दशा तुमले कदाचित् ही कुछ श्रच्छी होगी। श्रतः कमर कस कर उठो श्रौर इस बात को प्रमाणित कर दो कि जिस प्रकार तुम्हें चलना रहता है तो चलते हो, कूदना रहता है तो कूदते हो, उछलना रहता है तो उछलते हो, इसी प्रकार तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिये प्रत्येक अवसर पर श्रेष्ठ श्राचरण करते हो । श्रात्म-बल का संपादन करो, हृदय श्रौर बुद्धि को परिष्कृत करो, और श्रपना संकल्प दढ़ रक्खो। तुम दुनिया में रह कर भी बिल्कुल दुनियादारी ही का व्यवहार न करो, इंद्रियों से कार्य्य लेते हुए भी इंद्रियासक्र न हो जाओ बिंक अपना संकल्प उच्च और आशय गम्भीर रक्खो। जब तुम माँति माँति के प्रलोभनों वा त्रापदात्रों के बीच पड़ोगे त्राथवा विरोधियों से घिर जाओंगे तब तुम्हें श्रपनी श्रात्मा ही की शरण रहेगी, अपने दढ़ संकल्प ही का सहारा रहेगा। ऐसे श्रवसरों पर तुम तिल भर भी न डिगना। जब सिपाही गढ़ के द्वार में घुसता है तब वह या तो बराबर श्रागे बढ़ता जाता है श्रौर विजय प्राप्त करता है श्रथवा पीठ दिखाता वा मारा जाता है। जब तक समुद्र वा नदी का बाँध मज़बूत रहता है तब तक उसके पीछे की भूमि रिक्षत रहती है पर जहाँ उसमें

कोई छेद हुआ कि जल वेग के साथ उसे तोड़ फोड़ देता है श्रीर बढ़ कर सब कुछ सत्यानाश कर देता है।पवित्रता श्र<del>ीर</del> ग्रद्धता का श्रादर्श सदैव श्रपने सामने रक्खो जिसमें तुम्हारे संकल्प और भाव आत्मबल के सहारे उसके निकट तक पहुँचें। इस पृथ्वी पर मनुष्य या तो इंद्रियों का सुख भोगे अथवा आत्मा की शांति प्राप्त करे। यदि आत्मा की शांति प्राप्त करनी है,यदि श्रपने मानव जीवन को देव-जीवन बनाना है, यदि इस मर्त्यलोक में निर्द्वेद्वभाव से रहना है तो इस भाव-कानन के कुफल न चखो। बाहरी सौंदर्घ्य से नेत्रों को श्रानंद मिल सकता है पर काल की गति के साथ यह श्लाणिक श्रानंद भी देखते ही देखते बदल जाता है। द्रव्य ही परिव-र्त्तनशील है, श्रात्मा का श्रादर्शमाव जिसे सौंदर्य श्रीर उत्त-मता की त्रगोचर अवस्था कह सकते हैं, लौकिक से परे पक दिव्य ज्योतिर्भय सृष्टि से संबंध रखता है। क्या इस ब्रादर्श-भाव के सहारे तुम ऊँचे उठना चाहते हो ? यदि चाहते हो तो पार्थिव को छोड़ो और इस क्षुद्र अंधकारमयं जीवन से निकल कर श्रादरीभावमय राज्य में प्रवेश करो। वहीं परमात्मा का वह रूप दिखाई पड़ेगा जिसका जीवात्मा एक श्रंश है। उस दिव्य रूप में जीवातमा पूर्ण, शुद्ध, बुद्ध श्रौर नित्य देख पड़ेगा जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—

न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ब्रजो नित्यः शाध्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ श्रच्छेदोऽयमदाह्योऽयमक्केदोऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

श्रस्तु हमें चाहिए कि हम विषयादि में नितांत लिप्त न हो कर शुद्ध श्रात्मा की शांति का सुख भोगें क्योंकि—

श्रवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयमम्न् । व्रजंतः स्वातंत्र्यादतुलपरितापाय मनसः

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शमसुखमनंतं विद्धति॥

चाहे हम कितने ही दिनों तक क्यों न रहें विषयादि एक दिन अवश्य जानेवाले हैं इसलिये चाहे हम स्वयं उनका त्याग करें अथवा वे हमारा त्याग करें उनके हमारे वियोग में किसी प्रकार का संशय नहीं। पर संसारी मनुष्य फिर भी स्वयं उनका परित्याग नहीं करते। जब आप ही आप विषयादि हमारा त्याग करते हैं तब हमें अत्यंत दुःख होता है पर जब हम स्वयं उनका परित्याग कर देंगे तब अनंत शांति सुख का लाभ कर सकेंगे।

युवा पुरुषों के लिये हम यहाँ परिश्रम के महत्त्व की लंबी चौड़ी ब्याख्या की आवश्यकता नहीं समसते। जो परिश्रम करने के लिये उद्यत नहीं वह आत्मसंस्कार में भला क्या प्रवृत्त होगा श्रिशलसी और अकर्मण्य को अपना हृदय परि-

कत करने और बुद्धि विवर्द्धित करने की लालसा ही न होगी। पर अध्यवसाय की आवश्यकता की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से श्रारंभग्नर युवा पुरुषों को देखा है जिन्होंने बड़ी धूम ग्रौर तपाक के साथ कार्य श्रारंभ किया, बड़ी बड़ी पुस्तकें इकट्टी कीं, श्रध्ययन की प्रणाली स्थिर की, पर जहाँ उन्होंने दो चार पृष्ठ पढ़े, या दो चार सवाल लगाए कि उनके सामने भारी कठिनता दिखाई दी, फिर तो पुस्तकें किनारे फेंक सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने यह कह कर छोड़ दी कि 'यह सब हमारे किए न होगा'। श्रारंभग्नर पुरुषों को थोड़ा ही श्रागे चल कर यह मालूम होने लगता है कि जो कार्य उन्होंने ठाना है वह उनकी शक्ति श्रीर सामर्थ्य के बाहर है। थोड़ां सोचिए तो कि यह कैसी बात है ? उस सेनापति को लोग क्या कहेंगे जिसने शत्र के दुर्ग को तोड़ने का संकल्प करके उसका नक्तशा तैयार किया, जो श्राक्रमण करने के लिये सिपाहियों को ले कर श्रागे बढ़ा पर एक छोटी सी खाई देख कर लीट श्राया। श्रात्मसंस्काराः भिलाषी पुरुष में श्रध्यवसाय श्रवश्य चाहिए। उसे कठिनाइयाँ पर्देगी-एक दो नहीं सैकड़ों-परं ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता जायगा त्यों त्यों उसकी एक एक कठिनाई सुगम होती जायगी और बराबर कृतकार्थ्य होते होते उसे पूरी श्राशा श्रौर हिम्मत बँघ जायगी। कठिनाइयाँ तो श्रवश्य पड़ेंगी क्योंकि यदि कठि-नाइयां न हों तो फिर अभ्यास और परिश्रम का महत्त्व ही

क्या ? हम ऐसे बीर सेनानायक की प्रशंसा नहीं करते जो किसी अरक्षित देश में विना किसी प्रकार की लड़ाई भिड़ाई के प्रवेश करता है। ज्ञान का श्राधा महत्त्व श्रौर सौंदर्य नष्ट हो जाय यदि वह बिना कठिन श्रीर श्रखंड प्रयत्न के प्राप्त हो। ेपुरुषार्थियों के लिये यथार्थ आनंद प्रयत्न में है, फल में नहीं। प्रयत्न ही श्रात्मा की शिक्षा श्रौर चरित्र की उन्नति का विधान करता है। प्रयत्न ही मनुष्य को धैर्य्य और शांति रखने तथा कर्त्तब्य-स्थिर करने की शिक्षा देता है। प्रयत्न में मनुष्य को कठिनाई श्रवश्य पड़ती है, पर कोई कठिनाई ऐसी नहीं जो दूर न की जा सके। किसी घीर श्रोर पुरुषार्थी के हाथ में एक घन श्रौर टांकी तथा कुछ समय दे दोजिए वह बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ कर फेंक देगा। इसी प्रकार श्रात्मशिक्षा-भिलाषी पुरुष श्रवसर श्रौर साधन पाकर जिस काम को करना चाहेगा कर डालेगा। प्रयत्न श्रौर परिश्रम श्रच्छे गुण् हैं, पर श्रध्यवसाय सबसे बढ़ कर है। कोई मनुष्य परिश्रमी हो कर भी श्रसफलता देख शीघ हतोत्साह हो सकता है। उसका जी यह देख कर दूर सकता है कि वह अपने काम में बहुत कम श्रागे बढ़ा है। युवा पुरुष को जिस गुण की बड़ी भारी त्रावश्यकता है वह ऋष्यवसाय है, इसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कि वह कोई काम करता चला जा रहा है इसी बीचमें उसके मन में श्राया कि 'जितना समय नित्य में इस काम में लगाता हूँ उतने से क्या होगा, काम

बहुत है। श्रब क्या उसे उस काम को बीच ही में छोड़ देना चाहिए। नहीं कदापि नहीं, उसे अध्यवसाय पूर्वक काम करते चलना चाहिए। उसे किसी बात से हतोत्साह न होना चाहिए, उसे हार मान कर बैठ न रहना चाहिए। यदि तुम्हें प्रति-दिन एक घंटा ही मिलता है तो उसी एक घंटे का पूरा उप-योग करो। यदि साहित्य की स्रोर तुम्हारी रुचि नहीं है तो इतिहास पढ़ो, विज्ञान सीखो, दर्शन में श्रभ्यास करो, कला-कौशल में निपुणता प्राप्त करो। तात्पर्य्य यह कि श्रध्यवसाय न छोड़ो। तुम्हें पहले यह सीखना चाहिए कि किस तरह सीखना होता है। जिस तरह बचा जब पैरों के बल चलने का श्रभ्यास करना सीखने लगता है तब कई बार गिरता पड़ता है उसी प्रकार तुम्हें भी गिरना पड़ना पड़ेगा, पर उद्योग न छोड्ना।

प्रारभ्यते न खलु विद्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विद्न-विहता विरमंति मध्याः।

विद्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजंति ॥

जब व सुदेव जी श्रंधेरी भयानक रात में बालक श्री कृष्ण को लिए पार जाने के निमित्त बढ़ी हुई जमुना के किनारे पहुँचे तब वे ठिठक कर खड़े हो गए, पार होने का कोई उद्योग उनसे न बन पड़ा। जब देवबल से जमुना का जल कम हुआ तब वे नदी में हल कर पार हुए। पर साधारण श्रवस्थाओं में युवा

पुरुषों के लिये इस प्रकार ठिठक कर खड़ा हो जाना ठीक नहीं। उन्हें चटपट कमर कस कर नदी पार करने के उद्योग में लग जाना चाहिए । संस्कृत साहित्य की श्रोर यूरोप को श्राकर्षित करनेवाले, पशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोंस का यह सिद्धांत था कि चाहे कितनी ही कठि-नाइयाँ पड़ें जिस कार्य में हाथ डाले उसे बिना पूरा किए न छोडे । इसी से उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में आठ भाषात्रों में तो पूरी श्रीर श्राठ भाषाश्रों में उससे कुछ कम योग्यता प्राप्त की । इनके अतिरिक्त वे बारह और भाषाओं की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। यह सब श्रध्यव साय के श्रमोघ बल से हुआ। इसी प्रकार यहाँ पंडित ईश्वर-चंद्र विद्यासागर, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, श्रध्यापक हरिनाथ दे, रमेशचंद्रदत्त, डाक्टर राजेंद्रलाल मित्र, श्रादि बद्दत से लोगों के वृत्तांत दिए जा सकते हैं पर वे इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके नाम देने ही से काम निकल जायगा । ये लोग पुकार पुकार कर इस भारी बात की घोषणा कर रहे हैं कि श्रध्यवसाय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यही राज-नीतिज्ञ की बुद्धि है, विजयी का श्रस्त्र है, विद्वान का बल है। प्रसिद्ध संस्कृत वैयाकर्ण श्रौर ग्रंथकार बोपदेव के विषय में एक आख्यान प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जब वे गुरु के समीप विद्याध्ययन के लिये बैठाए गए तब उनकी बुद्धि अत्यंत मोटी थी । गुरु जी जो कुछ समभाते थे वह

उन्हें समभ ही में न श्राता था। एक दिन उन्होंने श्रपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मुभे पढ़ना न आवेगा और वे घर से निकल पड़े । एक दिन वे घूमते घूमते एक सरोवर के तट पर पहुँचे जिसके चारों श्रोर पत्थर का घाट बँधा था। वहाँ बैठे ही थे कि इतने में एक स्त्री घड़ा ल कर आई श्रौर उसे घाट पर रख कर नहाने लगी। थोड़ी देर म वह नहाधो कर और घड़े में पानी ले कर चली गई। बोपदेव ने देखा जहाँ उस स्त्री ने घड़ा रक्खा था वहाँ पत्थर पर एक गद्दा पड़ गया है। यह देख कर बोपदेव ने मन में साचा कि जब पत्थर ऐसी कठोर वस्तु मिट्टी के घड़े की रगड़ से घिस जाती है तब क्या लगातार परिश्रम करने से मेरी स्थूल बुद्धि भी घिस कर सूक्ष्म न हो जायगी । इस विचार के उठते ही बोपदेव वहाँ से चल पड़े और फिर श्रपने गुरु जी के पास आ कर तन मन से विद्याध्ययन में लग गए। फिर तो बोपदेव ऐसे भारी पंडित हुए श्रौर उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ बनाए कि उनका नाम सारे भारतवर्ष में फैल गया । बंग-देश में इन्हीं बोपदेव के व्याकरण को पढ़ कर लोग पंडित होते हैं।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिस समय अपन श्राम की शिक्षा समाप्त करके कलकत्ते के संस्कृत कालेज में भरती हुए उस समय उन्होंने श्रध्यवसाय श्रीर परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। संस्कृत व्याकरण के साथ उन्होंने स्कूल में श्रॅगरेज़ी पढ़ना भी

ब्रारंभ किया। ईश्वरचंद्र के पिता श्रत्यंत साधारण वित्त के मनुष्य थे इससे वे पुत्र की विशेष सहायता न कर सकते थे। ईश्वरचंद्र दिन भर तो कालिज और स्कूल में संस्कृत और श्रॅंगरेजी का पाठ सुनाते श्रौर लेते, रात की रसोई बना कर पढ़ने बैठते श्रौर दो दो बजे रात तक बैठे रह जाते। वे कभी कभी एक दिन का बनाया दो दो दिन खाते । उन दिनों उनका यह हाल था कि वे संबरे स्नान करके बाज़ार जाते श्रौर तरकारी इत्यादि लेकर डेरे पर लौट श्राते। फिर श्रपने हाथों ही से सिल पर हलदी मसाला पीसते श्रीर श्राग जलाते थे। उनके बासे में चार श्रादमी भोजन करते थे। सब के लिये वे भात दाल, मञ्जली तरकारी स्त्रादि बनाते । फिर सब के भोजन कर चुकने पर चौका साक्ष करते श्रौर बरतन माँजते थे। सचमुच बासन माँजत स्रौर लुकड़ी चीरते चीरते उनके हाथ ख़रख़रे हो गए थे श्रौर दो एक नख घिस गए थे। इस अपूर्व परिश्रम का विद्यासागर को अपूर्व फल मिला। थोड़े ही दिनों में वे व्याकरण, साहित्य, स्मृति, श्रलंकार श्रादि में पारंगत हो गए श्रौर उन्होंने उच छात्रवृत्ति प्राप्त की। धीरे घीरे वे विद्यासागर हो गए और उनकी उज्जवल कीर्ति सारे भारतवर्ष में फैल गई।

श्रध्यवसाय मानसिक शिक्षा का एक बड़ा भारी साधन है। मन को व्यर्थ इधर उधर बहँकने से रोकने के लिये, कल्पना को श्रमुपयोगी विषयों में लीन होने से बचाने के लिये मेरी समभ में इससे बढ़ कर श्रार कोई उपाय नहीं है कि तर्क विद्या की खरी शैली का श्रभ्यास किया जाय श्रथवा प्राचीन श्रीर श्रवीचीन भाषात्रों का पूर्ण श्रध्ययन किया जाय। श्रध्यवसाय नैतिक शिक्षा का भी साधन है। जब बौद्ध भिक्षकों को मार के प्रलोभनों का बहुत भय होता है तब वे अपने धर्मकारयों में दुनी तत्परता के साथ रत हो जाते हैं। यदि प्रत्येक घड़ी के लिये कोई न कोई काम रहे तो क्षद्र ईर्ष्या, मात्सर्थ्य, अपवित्र वासना आदि के लिथे समय न मिले ऐसे खोटे उद्योगों के लिये श्रवकाश ही न रहे जिनके द्वारा खाली बैठे हुए निकम्मे लोग अपना सत्यानाश करते हैं। अंगरेज़ी कहावत है कि शैतान पेसे ही हाथों को खोटे कम्मों की श्रोर बढ़ाता है जिनमें कुछ काम धंधा नहीं रहता। श्रध्यवसाय के महत्त्व को समक्रते हुए भी युवा पुरुष को चाहिए कि वह इस बात में भी आव-श्यकता से अधिक न बढ़ जाय। बहुत से युवा पुरुषों के लिये ता इस चेतावनी की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि विरत्ते ही मनुष्यों को परिश्रम वा ऋष्यवसाय इतना विय होता है। पर कभी कभी कोई उत्साही छात्र ज्ञान-पिपासा के इतना वशीभूत हो जाता है कि वह उतना समय व्यर्थ नष्ट हुआ समभता है जितना पुस्तकों के श्रध्ययन में नहीं बीतता। इसी विचार समें युवा पुरुषों में एक और गुण का होना श्रावश्यक समभता हूँ जिसे संयम वा मिताचरण कह किसी बात में अति कभी न करनी चाहिए। यह वाक्य सदा

ध्यान में रखना चाहिए" श्रांत सर्वत्र वर्जेयेत्"। हर एक बात की हद होती है। जिस प्रकार राजाओं को नये नये देशों को जीत कर राज्य में मिलाने की धुन हो जाती है उसी प्रकार किसी किसी विद्यान्यसनी को एक शास्त्र स दूसर शास्त्र, एक विद्या से दूसरी विद्या पर श्रधिकार प्राप्त करने की धुन हो जाती है। वह कभी इतिहास पढ़ते पढ़ते दर्शनों की श्रोर कुकता है, कभी संस्कृत प्राकृत में प्रवीण होकर श्ररबी फ़ारसी सीखने लगता है, रसायन श्रीर विज्ञान में पारंगत होकर भूगभविद्या श्रौर वनस्पतिविद्या में परिश्रम करता है। सचे जिज्ञासु श्रौर विद्वान् का यही लक्षण है। पर उसे इस बात से भी साव-धान रहना चाहिए कि अत्यंत अधिक परिश्रम स कहीं वह श्रस्वस्थ न हो जाय श्रौर किसी काम के करने लायक ही न रहे। श्रतः हे युवा पुरुषे ! तुम्हें चाहिए क तुम श्रति न करो। तुम्हें काम की भी उसी प्रकार श्रति न करनी चाहिए जिस प्रकार आराम की। जितना समय तुम्हारे हाथ में हो उसे श्रच्छी तरह सोच समभ लो श्रौर जितना तुम उसके बीच कर सकते हो उससे श्रधिक के लिये प्रयत्न न करो। मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि अपने समय और शक्ति का कम श्रीर व्यवस्थापूर्वक उपयोग करने से तुम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो। इस ढंग से तुम जितना कर सको उससे संतोष करो, अपने शरीर और मस्त्रिष्क के पुरज़ों से इतना श्रिधिक काम न लो जितना वे स्वस्थतापूर्वक न कर सकें।

यदि तुम शरीर वा मस्तिष्क पर बहुत श्रधिक बोभ डालोगे. उसे बहुत श्रधिक भटका दोगे, तो वह तड़ से उखड़ जायगा। मैंने बहुत से युवा पुरुषों को देखा है जो एक बारगी बहुत अधिक काम के कारण चक्कर खाते हुए सिर में भीगी हमाल लपेटते हैं, थके हुए मन में फुरती लाने के लिये दम पर दम गरमा गरम चाय पीते हैं तथा इसी प्रकार के अनेक और उपाय करते हैं। यह श्रत्यंत हानिकारक है, यह भारी पागल-पन है। इससे भाति भाति के रोग लग जाते हैं, और यरीर उखड़ जाता है। मैंने पेसे बहुत से लोगों को देखा है जो पढ़ने में अति करने के कारण अकाल ही काल के गा में गए हैं। याद वे अपने समय श्रार श्रम का संयमपूर्वक उचित विभाग करत तो अपने जीवन से द्वाथ न धोते। संयम और व्यवस्था इन दो बातों से बड़ी रक्षा रहती है। युवा पुरुष को चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों को परिमित रक्खे श्रीर श्रपने कार्यों को नियमित करे। यदि मन को नियत समय पर एक एक विषयं की श्रोर लगाया जाय तो वह बहुत कुछ कर सकता है। पर यदि उसे लगातार एक ही श्रोर लगा कर उस पर एक ही समय में बहुत सा बोभ ड़ाल दिया जायगा तो श्रंत म कुछ भी न हो सकेगा। लोगों की मृत्यु अवंयम ही से होती है। नियमपूर्वक कार्य करने से कोई नहीं मरता, बल्कि इति-हास और जीवनचरित इस बात के साक्षी हैं कि काम करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। पड़ी पड़ी मुर्चा खाने से वस्तु जितनी जल्दी नष्ट होती है उतनी व्यवहार में आने से नहीं। बेंजमिन फ़ैंकलिन नामक एक ग्रसाधारण उद्योगी मनुष्य हो गया है। उसकी दिनचर्या इस प्रकार थी-

प्रातःकाल ४ बजे से ७ बजे तक काम मुक्ते करना है ? )

उठना, हाथ मुँह घो कर नित्य क्रिया करना। दिन भर (प्रश्न-श्राज कौन सा श्रच्छा > के काम का ढंग सोचना श्रीर निश्चित करना । अध्ययन करना। जलपान।

> ८ बजे से ११ बजे तक १२ बजे से ) पढ़ना, हिसाब किताब १ तक (देखना, भोजन करना।

तीसरा पहर

डोपहर

रात

सध्या

६ बजे से
भोजन करना, संगीत वार्तीलाप तथा श्रौर मनोविनोद।
दिन भर के काम का लेखा।

मैं पाठकों से इस दिनचर्या का पूरा श्रनुकरण करने के

लिये नहीं कहता, मेरा श्रमिश्राय केवल नियम का महत्त्व दिखाने का है। प्रत्येक मजुष्य को अपने जीवन की स्थिति के श्रतुसार श्रपने समय को बाँटना चाहिए। एक बात श्रौर है। मेरी समभ में फ़्रेंकलिन की इस दिनचर्या में समय का उतना ध्यान नहीं रक्खा गया है। सोने के लिये केवल ६ घंटे का समय काफ़ी नहीं है। पर इस विषय पर विशेष मैं आगे चल कर कहुँगा। यहाँ पर मैं केवल संयम रखने अर्थात किसी बात में श्रति न करने का श्राग्रह करना चाहता हूँ श्रौर नियम का महत्त्व समभाना चाहता हूँ जिसके बिना संयम संभव नहीं। स्काटलैंड का कवि राबर्ट निकल पाँच बजे तड़के उठता था श्रीर सीधे नदी के किनारे चला जाता था। वहाँ जाकर वह सात बजे तक लिखा करता था। सात बजे वह काम पर जाता था, नौ बजे रात को जब उसका काम समाप्त हो जाता था वह पढ़ने बैठता था श्रौर कभी कभी पढ़ते पढ़ते सबेरा कर देता था। इस असंयम का फल यह इस्रा कि वह नव-युवक कवि थोड़े ही दिनों में श्रपने जीवन से हाथ घो बैठा। इसके विरुद्ध बंगभाषा के प्रसिद्ध प्रंथकार वंकिमचंद्र चट्टो-पाध्याय दिन भर में तीन चार घंटे नियमित रूप से लिखने का काम करते थे। ऐसे अनेक बड़े बड़े प्रंथकार हो गए हैं जो प्रातःकाल नियमपूर्वक तीन चार घंटे काम करके श्रनेक बड़े बड़े प्रथों की रचना करने में समर्थ हुए। प्रसिद्ध श्रंगरेज़ी उपन्यास लेखक स्काट श्रपनी समृद्धि के दिनों में, जब कि

उसकी प्रतिभा का पूर्ण विकाश था, केवल प्रातःकाल का समय साहित्यसेवा में लगाता था। पर पिछले खेवे में जब उस पर ऋण बहुत ऋधिक चढ़ गया तब उसने रात रात और दिन दिन भर मिहनत की और पाँच वर्ष में ६२००० पाउंड (६४४००० ६०) का ऋण चुका दिया। फल यह हुआ कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया और वह थे। हे ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे आत्मशिक्षार्थी को संयम से चलना चाहिए। संयम सोने की लगाम है।

जिस प्रकार युवक को काम में श्रति न करनी चाहिए उसी प्रकार उसे श्रामोद में भी श्रात न करनी चाहिए। उसे दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहिए, किसी को अकने न देना चाहिए। काम करनेवाले के लिये श्रामीद प्रमीद भी बहुत ही श्रावश्यक है। उसे मनोरंजन के लिये कुछ समय श्रवश्य रखना चाहिए, नहीं तो उसकी सारी मनोवृत्तियाँ मंद पड़ जायँगी श्रौर उसका शरीर रोग के हवाले होगा। बड़े काम करनेवालों को सामान्य बातों में भी आनंद प्राप्त करने से लिजात न होना चाहिए। जिन बातों से स्वभावतः साधारण लोगों का जी बहलता है उन बातों से वे भी अपना जी बहला सकते हैं। यह नहीं कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतता हो, राजनीति द्वारा बड़े बड़े राज्यों का परिचा-लन करता हो उसे बालकों की कीड़ा से कुछ श्रानंद ही न मिले। क्षांस के बादशाह चौथे हेनरी के पास स्पेन का एक

राजदृत रहता था। बादशाह एक दिन अपने एक बच्चे को पीठ पर सवार करा कर घुटनों के बल चल रहे थे। बचा प्रसन्न हो हो कर चाबुक मारता श्रीर एड़ लगाता था। राजदूत ने यह देख लिया। बादशाह ने राजदूत से पूछा-"तुम्हारे बाल बचे हैं ?" राजदूत ने कहा-"हाँ हैं" बादशाह ने कहा-"तब ठीक है। ज़रा में इस कमरे में एक चक्कर श्रीर लगा लूँ"। एक धुरंघर राजनीतिज्ञ का कथन है-"मैंने कई बार चं।हा कि उन बातों को छोड़ दूँ जो लड़कपन की आदतें कहलाती हैं, पर थोड़ा सोचने पर मुक्ते ध्यान हुआ कि यह मेरी बड़ी भारी मूर्खता होगी। मुक्ते परमात्मा का यह बड़ा भारी प्रसाद समभना चाहिए कि मुभे हर एक बात में श्रानंद मिलता है, ' मुक्ते गेंद उछालने में भी श्रानंद श्राता है श्रीर चीन के सम्राट्ट के साथ पत्र-व्यवहार करने में भी।" कार्य की ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिये विश्राम और श्रामीद श्रावश्यक है। थकी माँदी देह श्रौर ढीली नसे मस्तिष्क से बदला चुकाती हैं क्योंकि हमारी शारीरिक श्रीर मानसिक शक्तियों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, तन श्रीर मन का नाता बड़ा गहरा है। विश्राम वा श्रामोद श्रत्यंत श्रावश्यक है पर हमें उसका व्य-सन न हो जाना चाहिए। संयमी पुरुष किसी बात में श्रिति नहीं करेगा। वह जीवन में बड़े हिसाब से चलेगा। वह संकल्प के संयम का भी ध्यान रक्खेगां, बहुत बढ़ कर मन न दौड़ावेगा। वह अपनी आशास्त्रों को परिमित करने और

्रज्ञपने हौसलों को रोकने का भी प्रयत्न करेगा। यदि उसमें कुछ सार है तो वह थोड़े लाभ से भी संतुष्ट होगा। वह बरस दिन की राह छ महीने में चल कर अपने की भय श्रीर श्रापत्ति में न डालेगा। युवा पुरुष जब पहले पहल जीवन के कार्यक्षेत्र में श्राते हैं तब वे बड़ी बड़ी बातों का मनाहर स्वम देखते हैं, बड़ बड़े हवाई महल उठाते हैं जो थोड़े दिनों पीछे हवा हो जाते हैं श्रौर चित्त में पछतावा हो रह जाता है। जीवन का व्यापार हँसी खेल नहीं है। यह न समभो कि बाजी सदा तुम्हारे ही हाथ में रहेगी, तुम्हारी निपुणता ग्रीर चतुराई के कारण जीत तुम्हारी ही होगी।यह समभ रक्खो कि संयोग बड़ा प्रवल है। जिस समय तुम समभते हो कि सारी बाज़ी तुम्हारे हाथ में है उसी समय बाज़ी उलट जाती है श्रौर तुम मुँह ताकते रह जाते हो। इससे अपनी आशाओं को परिमित रक्लो, अपने मन को आकाश पर मत चढ़ाओ। धीरता,शांति श्रीर उद्देश्य की गंभीरता सची बुद्धिमानी के लक्षण हैं। महाराज रणजीतिसिंह के विषय में कहा जाता है कि लड़ाई के पहले वे बहुत उद्घिग्न श्रौर चंचल दिखाई पड़ते थे पर ज्यों ही लड़ाई आरंभ हो जाती थी वे बहुत ही धीर और गंभीर भाव धारण कर लेते थे। जीवन के सम्राम में भी उसी धीरता के साथ चलो। यदि तुम विजय न भी प्राप्त करोगे तो भी तुम श्रपना मान न खोश्रोगे। ज़रदुश्त का बचन है कि "घीर श्रौर संयमी मनुष्यों पर कृपा करने में देवता बड़ी जल्दी करते हैं''। यह भी सच है कि जो मजुष्य थोड़े की स्राशा रखता है वह भाग्य से बहुत पाता है।

जिस प्रकार मन का बहुत बढ़ाना ठीक नहीं उसी प्रकार उद्देश्य और प्रयत्न को भी बहुत बढ़ाना अच्छा नहीं। न तो एक साथ बहुत बड़ी बड़ी आशाएँ करो और न बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिये प्रयत्न करो। पहले तुम अपनी सामर्थ्य का ठीक ठीक अंदाज़ा करो और िकर ऐसा काम हाथ में लो जो तुम्हारी शिक्त के बाहर न हो। असफलता वही निंदित है जो एकबारगी बहुत अधिक मन बढ़ाने से होती है। बामन होकर चंद्रमा छूने के जिये हाथ बढ़ाना लोक में उपहासजनक ही होता है। जो बैलगाड़ी हाँक सकता है वह यदि सूर्य्य का रथ हाँकने चले तो उसकी असफलता पर ताली पीटने के सिवा लोग और क्या करेंगे? गिरधर राय ने ठीक कहा है।

बीती ताहि बिसारि दे श्रागे की सुधि लेय। जो बिन श्रावे सहज में ताही में चित देय॥ ताही में चित देय बात जोई बिन श्रावै। दुर्जन हस न कोय चित्त में खेद न पावै॥

नाटक के एक श्रमिनय में बांसवेल (Boswell) नामक श्रंथकार ने गाय के रँभाने की ऐसी साफ़ नक़ल की कि दर्शकों ने प्रसन्न हो कर बार बार करतलध्वनि की। श्रब तो बासवेल का मन बढ़ा और वह दूसरे जानवरों की बोली बोलने का भी प्रयत्न करने लगा पर उससे बना नहीं। इस पर दर्शकों में से

एक बड़ी चतुराई के साथ बोल उठा "गाय ही तक रही, गाय ही तक रही "। हे युवक गण ! तुम संयमी बनो और जहाँ तक पहुँच सकते हो वहीं तक हाथ बढ़ाम्रो । यह बात निश्चय जाना कि इस संसार में हम में से हर एक का कुछ न कुछ करना है और जो परमात्मा हमारे कार्य नियत करता है वही उसके करने की शक्ति भी हमें प्रदान करता है। उसका बड़ा भारी श्रभाग्य समभना चाहिएं जो यह नहीं जानता कि हमारा काम क्या है श्रौर ऐसी उड़ान मारना चाहता है जिसकी उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके हौसले उनकी योग्यत। से बहुत बढ़े हुए थे श्रौर जिन्होंने थोड़ी पूँजी वा श्रल साधन रख कर भी बड़े बड़े कामों में हाथ डाला श्रीर जो पीछे सिर पीट पीट कर ख़ुब पछताए। मैं साहसी श्रौर क्षमताशाली पुरुषों के उत्साह को मंद नहीं करना चाहता श्रौर न उनके हौसलों को पस्त करना चाहता हूँ। मैं श्रकर्म-एयता और आलस्यपूर्ण संतोष का उपदेश नहीं देता हूँ। प्रत्येक युवा पुरुष के लिये अपने बढ़ने का हौसला करना, श्रपनी उन्नति का प्रयत्न करना श्रच्छी बात है, पर उसे पहले श्रपनी सामर्थ्य का श्रंदाज़ बाँघ लेना चाहिए और प्रस्तुत साधनों का विचार कर लेना चाहिए। ऊपर चढ़ना तो अच्छी बात है, पर गिरना नहीं । उसे सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहिए और प्रत्येक सीढ़ी पर यह देख लेना चाहिए कि पैर

अच्छी तरह जमा है या नहीं। इस प्रकार अपने बल का निश्चय करके तब भागे की सीढ़ी पर पैर जमाना चाहिए। संयमी पुरुष ही इस संसार में अपने इच्छा जुकूल सब कुछ कर पाते हैं। जो श्रपने साधनों का श्रच्छी तरह विचार कर तेता है वही कृतकार्य होता है। जो काम तुम्हारे लिये है वही हरो, उससे अधिक की नतुम आशा कर सकते हो न साहस। ाही काम तुम्हारे लिये है जिसके करने के तुम्हारे पास न्नाधन हैं। जगन्नाथ पंडितराज ने किसी रघुवंश ऐसे प्रहाकाव्य में हाथ नहीं लगाया। शीशे पर रंग पोत कर नहीं तसवीरें बनानेवाले 'शकंतलापत्रलेखन' के समान चित्र ानाने का श्रायोजन नहीं करते। जब कभी कोई किव वा शेल्पकार अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करता और अपना ीसला बहुत बढ़ाता है तब उसका परिणाम क्या होता है? गेर असफलता और जगत में हँसाई। ऐसे कवि का काव्य [ड़िया बाँधने के काम में श्राता है श्रौर ऐसे कारीगर की ानाई चीज़ काठ कवाड़ के संग विकती है। क्योंकि हम ग्राहे जो करें प्रकृति को चकमा नहीं दे सकते। हम धूल की स्सी नहीं बट सकते। हम जुगनू से दिन का प्रकाश नहीं हर सकते।

इसमें उदास और हतोत्साह होने की कोई बात नहीं है। वा पुरुषों के हौसलों में प्रायः दोष यह होता है कि वे समभते हैं कि बड़ा भारी काम हाथ में ले लेना ही अच्छी तरह काम करना है। वे समभते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चटपट श्रज्ञन ही बनना चाहिए, यह नहीं सोचते जब तक नकुल श्रौर सहदेव न रहेंगे तब तक श्रर्जुन में विशेषता क्या जान पड़ेगी? मेरा कहना यह है कि श्रच्छी तरह नकुल सहदेव बनना बुरी तरह श्रर्जुन बनने से श्रच्छा है। बढ़िया जूता बनाना, जो पैर में ठीक श्रावे, महा पद्य बनाने से ज्यादा इज्ज़त की बात है। पुरानी कहावत है—

धोरज धरै सो उतरै पारा। नाहिं तो दौरि मुवै मक्सधारा॥ तुम इसकी बहुत चिंता न करो कि तुम्हारी हैसियत वा स्थिति कैसी है। तुम्हारी हैसियत वा स्थिति चाहे जैसी हो तुम उसे पुरुषार्थपूर्ण सास्विक व्यवहार तथा धम्मांचरण की शोभा से अलंकत करने का प्रयत्न करो। अपने उद्देश्यों में संयम रक्खो श्रौर श्रपनी वासनाश्रों को वश में करो, फिर देखों कि जो कार्य्य तुम्हारा होकर तुम्हारे पास ब्राता है. जिसे तुम समभते हो कि तुम श्रच्छी तरह कर लोगे, वह तुम्हारी दृष्टि में तथा श्रीरों की दृष्टि में कितने महत्त्व का जँचता है। संयमी बनो, किसी बात में ऋति न करो और इस बात का भी ध्यान रक्खों कि जिस प्रकार तुमबुद्धिमत्ता-पूर्वक उस कार्य्य में हाथ नहीं डालना चाहते जो तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर है उसी प्रकार श्रौरों से भी बहुत श्रधिक की वांछा न करो। तुम न्यायी होकर भी उदारता लिए रहो श्रौर उदार होकर भी न्याय न छोड़ो। श्रपना मिज़ाज क़ाबू

में रखना सीखो। श्रत्याचार, बेईमानी श्रीर बुराई देख कर पवित्र कोध से तमतमाना श्रच्छा है पर हर घड़ी हर बात पर लाल पीले होते रहना मूर्खता है। बड़ों ने क्रोध को 'पाप का मृत' कहा है अतः तुम ऐसा कोध करो जो पाप न हो। धीर श्रीर शांतवात्त से कार्य में सुगमता होती है। उससे इस बात का आभास मिलता है कि मन और बुद्धि ठिकाने है। हम दूसरों पर अपना ताव दिखानेवाले कौन होते हैं ? बहुत से बोगों की नाक पर ग्रस्सा रहता है, जहाँ किसी ने कुछ कहा कि वे भल्लाए। साहियों को तरह इनके रोम रोम में काँटे होते हैं, जहां किसी ने कहीं हाथ रक्खा कि उँगलियाँ छिदीं। लोगों के साथ शांत व्यवहार करना सीखो। जीवन में जो बात श्रा पड़े उसे धैर्य्य के साथ बिना कुछ कहे सुने सहन करो। तुम श्रवने चित्त की उस शांति का भंग न करो जो कर्त्तव्य बुद्धि श्रौर परमात्मा के विश्वास पर निर्भर है। सहन करना श्रीर क्षमा करना जीवन का बड़ा भारी तत्त्व है श्रीर यह क्षमताशाली पुरुष के लिये कुछ कठिन नहीं है। क्षुद्र से क्षुद्र श्रौर दरिद्र से दरिद्र मनुष्य का जीवन भी धैर्थ्य की मधुर गांति से उन्नत और श्रेष्ठ हो सकता है।

## चौथा प्रकरण ।

## आचरण।

संसार श्राचरण ही देखता है । उसे हमारा श्रात्मवल निरीक्षण करने की न तो फ़ुरसत है, न गरज़। वह हमारे चरित्र ही को हमारे त्रात्मवल का श्राभास समभता है। इससे यह मतलब नहीं कि मनुष्य के कार्यों ही से सदा उसके हृदय की थाह मिलती है श्रीर उसकी बुद्धि, भावना तथा प्रवृत्ति का ठीक ठीक पता लगता है। प्रायः ऐसा होता है कि मनुष्य के कार्य्य या तो उसकी मनोवृत्ति को बहुत बढ़ा कर प्रकट करते हैं या छिपाते हैं। मनुष्य जैसा होता है वैसा हम उसे समभते हैं। कौन मनुष्य कैसा है यह हम उसके कारयों को देख कर निश्चित करते हैं। श्रतः जो श्रपने को भला कह-लाना चाहता है वह भलों के अनुकूल अपना आचरण बनाता है। किसी के विषय में जो सम्मति यों ही मोटे तौर पर बिना उसके कमों के ब्योरे पर ध्यान दिए हुए स्थिर की जाती है वह प्रायः अधूरी और कभी कंभी अनुपयुक्त होती है। पर जहाँ तक मैं देखता हूँ समाज के श्रधिकांश लोगों से इसके श्रतिरिक्त श्रीर दूसरे प्रकार की सम्मति की बहुत श्राशा भी नहीं की जा सकती। समाज से हम यह नहीं कह सकते कि कर्म पर विचार करते हुए वह उसकी नीयत की पूरी

छानबीन करे या उसकी अवस्था को अच्छी तरह सोच समभ कर कुछ निर्णय करे। यदि समाज किसी को गलीज में सना हुआ देखेगा तो यही समभेगा कि वह पनाले में गिरा था। यदि किसी भले श्रादमी को लोग दो चार लुची के साथ देखेंगे तो वे अवश्य समर्केंग कि वह अपने को नष्ट कर रहा है, चाहे वह अपने मन को इस प्रकार भले ही समका ले कि 'मैं जो काजल की कोठरी में श्रपनी साचिकता की ज्योति को संसार से छिपाए हूँ वह केवल इसलिये जिसमें उससे साफ निकल कर में श्रीर भी प्रशंसा प्राप्त कहूँ पर इससे क्या होता है ? संसार तो उसके चारों श्रोर फैली कालिमा ही को देखेगा, ज्योति को न देखने जायगा। श्रस्त हमें अपने श्राचरण का ध्यान रखना चाहिए। हम चाहे बात बात में इसकी परवा न किया करें कि मुंशी तिरवेनीसहाय देखेंगे तो क्या कहेंगे पर हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मुंग्री जी को हमारी यथार्थ विड्ंबना की कोई सामग्री न मिले । युवकों को अपने उद्देश्यों की निर्दों-षता का निश्चय बहुत श्रिधिक होता है, इससे उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनके कर्म निर्दोष हो और उन पर कोई किसी प्रकार का लांछन न लगा सके, बुरे भावों का श्रारोप न कर सके। युवकों में एक प्रवृत्ति श्रौर बहुत होती है। वे लोक-विरुद्ध कार्य करने में श्रपनी बड़ी बहादुरी समभते हैं, वे वँधी हुई रीति मर्यादा का बड़ी उमंग के

साथ तिरस्कार करते हैं, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षमंडन बड़ी घूमधाम के साथ करते हैं। पर, जैसा कि मिल \* ने विखाया है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी न होनी चाहिए कि वह बहुतों की स्वतंत्रता में बाधा डाले। यदि स्वतंत्रता कुछ थोड़े ही से लोगों को प्राप्त हो जाती है तो उस पर उनका इजारा हो जाता है श्रौर वेश्रौर लोगों की स्वतंत्रता में बाधक होने लगते हैं। समाज के नियम इसलिये बनाए गये हैं जिसमें उसके व्यक्तियों का संबंध परस्पर ठीक रहे, इससे जो उनका तिरस्कार करता है उसे लाभ बहुत थोड़ा श्रौर हानि बहुत श्रधिक होती है। भक्कड्पनचाहे उतना बुरा न समभा जाय पर लोगों को वैसाही खलता है जैसा श्रत्याचार। उसे कोई अच्छा नहीं कह सकता। किसी अभ कार्य्य वा मंगली-स्सव में किसी को काले कपड़े पहने देख लोगों का काँव काँव करना चाहे मुर्खता ही सही पर ऐसे अवसरों पर कोई काले कपड़े पहन कर क्यों जाय ? एक ग्रंथकार बहुत ठीक कहता है कि जो बंदर पालेगा उसे वह सब नुक़सान भरना पड़ेगा जो वह बंदर तोड़ फोड़ कर करेगा। इसी प्रकार जो समाज की बँधी हुई रीति व्यवस्था को तोडेगा उसे उसका परिणाम भोगना पहेगा।

इस पुस्तक में आत्मसंस्कार के लिये जो जो बातें बतलाई

<sup>\*</sup> पंडित महावीरप्रसाद बिवेदी की "स्वाधीनता " देखी।

गई हैं उन्हें अंगीकार कर के यदि युवापुरुष उन पर बराबर सलें तो फिर किसी को कुछ कहने सुनने की जगह न रहेगी। क्योंकि इस आत्मसंस्कार के अंतर्गत मनोवेगों के परिष्कार श्रीर बुद्धि के परिमार्जन का भी विधान है तथा जीवन में मनुष्य के जो जो कर्चव्य हैं उनके पालन की भी व्यवस्था है। हम पहले ही दिखला चुके हैं कि युवा पुरुष को अपने माता-पिता वा भाई के साथ कैसा होना चाहिए, उसे श्रपने नित्य के व्यवहारों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए, तथा उसमें किस प्रकार के उद्देश्यों की प्रेरणा होनी चाहिए। उसके लिये यह बतलाया गया है कि वह घर में शांत और शुद्ध स्नेह की सुंदर व्यवस्था रक्ले, अवसर पड़ने पर किसी को अपनी मैत्री से वंचित न रक्खे, इसका ध्यान रक्खे कि दरिद्र, मुर्खे आरौर पापी भी उनकी द्या के पूर्ण अधिकारी हैं जो सब प्राणियों के प्रति अपना कर्त्तव्य निवाहना चाहते हैं। इतना ही नहीं उसे यह भी समभाया गया है कि परमात्मा की श्रोर से उसे घरोहर की भाँति जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ (इंद्रिय, बुद्धिः आदि ) प्रदानकी गई हैं उनका वह पोषण और उपयोग करे। प्रायः हमें यह बड़ी देर में दिखाई पड़ता है कि हमारे हाथ में कैसा सुंदर अवसर है और हमें उच कर्त्तव्य और फलदायक त्याग के लिये कैसी मधुर वाणी आह्वान कर रही है। जब कि इम श्रातस्य की जँभाई लेते हुए मार्ग पर चुपचाप खड़े श्रपना प्रारब्ध ही खोटा समभते हैं उच्चाशय लोग श्राशा-

पूर्वक आगे की श्रोर दि फैलाते हैं और कर्तव्य-पालन का पित्र अवसर पाते ही उसकी ओर सुक पड़ते हैं। आतम-संस्कार के कार्य्य को यदि हम ठीक ठीक समभेंगे तो हममें हाथ में आप अवसरों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति होगी, हमारी आँखें खुल जायँगी, और हमारे कान खड़े हो जायँगे। इस प्रकार हमारा आचरण एक धार्मिक पुरुष का सा हो जायगा और हमें अपने वर्त्तमान और भविष्य के कर्त्तव्य का बोध हो जायगा।

श्रपना ऐसा भव्य श्रौर सुंदर श्रागम देख कर युवा पुरुष की पेसा जीवन व्यतीत करने का उत्साह होगा जो परमात्मा के अनुकूल हो श्रौर जिससे लोक का हित हो। वह श्राप तो बराबर उन्नति करता ही जायगा दूसरों को भी ज्ञान, श्रीदार्थ श्रौर धर्म में उन्नति करने में सहायता देगा। वह लोक में जो कुछ सत्य, सुंदर श्रौर पवित्र होगा उससे प्रेम करेगा श्रौर इसमें तनिक भी लिजित न होगा, वह काव्य और कला के उत्कृष्ट भावों तथा विज्ञान के प्रखर तत्त्वों को हृदयंगम करेगा। उसे अपने नित्य के व्यवहार में एक प्रकार का पुनीत उत्साह रहेगा जो उसके विचारों को उन्नत करेगा, भावों को पवित्र करेगा और परिश्रम को सकल करेगा। वह अपने धर्म-संबंधी कर्त्तव्य श्रौर श्राचार का पालन विनीत, श्रद्धालु सौर दंभ-श्रन्य हो कर करेगा, धर्मध्वजी न बनेगा। वह धर्म को सदा-चार का मुल मान कर उस पर दृढ़ रहेगा और मनुष्य तथा सृष्टि के पदार्थों की प्रकृति में परमेश्वर की सर्वव्यापिनी उदा- रता और बुद्धि का प्रकाश देखेगा। इस प्रकार आत्मसंस्कार के आदर्श को उन्नत करता तथा सच्चे पुरुष के समान श्रेष्ठ जीवन के हेतु प्रयत्न करता हुआ वह ईश्वराराधन को अपना बड़ा भारी बल और सहारा समभेगा और सब बातों में उस परमात्मा की ओर देखेगा जो सदा उन लोगों के हृदय में प्रेरणा किया करता है जो उसकी इच्छा के अनुकूल चलना चाहते हैं। ईश्वराराधन के बिना आत्मसंस्कार एक ढकोसला मात्र होगा क्योंकि परमात्मा ही की प्रेममयी भावना के अवलंब पर आत्मा अपनी उन्नति के साधन में आशा और उत्साह के साथ प्रवृत्त होती है।

श्रव हम नित्य प्रति के लौकिक व्यवदारों की श्रोर श्राते हैं। यहाँ युवा पुरुषों के श्रावरण के लिये कुछ नियम निर्धारित किए जा सकते थे पर मैंने उन साधारण सिद्धांतों ही का उद्धेख ठीक समभा है जो जीवन के समस्त उचित कम्मों तथा उद्देश्यों पर घटते हैं। इन सिद्धांतों को कहाँ किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए यह मैंने प्रत्येक पाठक पर छोड़ दिया है। जो युवा पुरुष श्रात्मसंस्कार ऐसे महत्कार्य में प्रवृत्त होगा उसे यह बतलाने की श्रावश्यकता न होगी कि सब काम ठीक समय पर करना चाहिए, पूरा परिश्रम रखना चाहिए। वह श्रसांवधानी श्रोर टालमटूल की बुराइयों को श्रवछी तरह समकेगा। श्रतः हम इससे थोड़ा श्रागे बढ़ते हैं। युवा पुरुष को जीवन के कार्यों को श्रारंभ करते ही, जीवन के मार्ग पर पर

रखते ही, रुपये की ऋदर को समभ लेना चाहिए। यह समभ बहुतों को बहुत कुछ दुःख उठा चुकने पर त्राती है जब कि सारी श्राशाश्रों पर पानी फिर जाता है श्रीर सारे हौसले पस्त हो जाते हैं। रुपये को लोग हाथ की मैल कहते हैं पर यह मैल यदि मान मर्य्यादा और श्रीचित्य के साथ प्राप्त श्रीर वितरित की जाय तो निस्संदेह बड़े महत्त्र की वस्त है। चाहे हम उदारतापूर्वक लोभियों का तिरस्कार करें, चाहे हम ऐसे लोगों से उपयुक्त घृणा करें जो रुपया पैदा करना ही अपने अविश्रांत और श्रसंते।षपूर्ण प्रयत्नों का एक मात्र उद्देश्य समभते हैं श्रीर "सर्वेगुणाः कांचनमाश्रयंति" के पूरे समर्थक हैं, पर द्रव्य की उपयोगिता को हम किसी प्रकार श्रस्वीकार नहीं कर सकते, न यह कह सकते हैं कि सचे प्रयत्न करनेवालों को द्रव्य से वंचित रहना चाहिए। विरक्ष लोग धन को तुच्छ समर्भे तो समभ सकते हैं पर गृहस्थ के लिये धन बड़ी भारी शक्ति है, भलाई करने का बड़ा भारी साधन है। यह दुवेलों में बल बा सकता है, पीड़ितों का उद्धार कर सकता है, श्रनाथ बालक के मुख पर प्रफुल्लता लासकता है श्रीर दुखियावियवाश्रों के श्राँसू पोंछ सकता है। धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। अपनी बुद्धि उसमें लगाश्रो, पर श्रपनी मनोवृत्तियों को उसके श्रधीन न करो। बहुतेरे नवयुवक रुपये के संबंध में बड़ी श्रसावधानी प्रकट करते हैं श्रौरगहरी लापरवाही के साथ इधर उधर उसे उड़ाते हुए कहते हैं कि वह तो हमारे हाथ में ठहरता ही नहीं।

पर इस प्रकार की बेपरवाही से चोहे श्राशय की उच्चता प्रकट हो पर ऋण की नीवत आती है और ऋण से अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। श्रात्मसंस्काराभिलाषी युवक के लिये ऋणी रहना किसी प्रकार ठीक नहीं। यदि वह ऋणी रहेगा तो उसका चित्त किसी घड़ी चिंता से मुक्क ही न रहेगा, पुस्तकों की श्रोर क्या जायगा ? बाबू हरिश्चंद्र रुपये पैसे के मामले में बहुत श्रासावधान रहे जिसके कारण उनके जीवन का पिछला भाग बहुत किरकिरा हो गया। इंगलिस्तान का प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ सदा ऋण का कष्ट भोगा करता था। उसने अपने भाई को बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में लिखा-"अपने लड्के को किफ़ायत करना सिखलाओ। उसके सामने इधर उधर मारे मारे फिरनेवाले उसके दरिद्र चचाका द्रष्टांत रक्खो। इसके पहले कि मैं अनुभव द्वारा दूरदर्शिता की आव-श्यकता को जान लेता मैंने पुस्तकों के द्वारा उदार श्रौर निःस्वार्थ होना साखा। इधर तो मैंने तस्वदर्शियों की सी टेव पकड़ी उधर चालबाज़ों की बन श्राई। साधारण वित्तका मनुष्य हो कर भी कभी कभी मैंने दान में ऋति कर दी। मैं न्याय की रीति भूल गया आर मैंने अपनी दशा भी उन्हीं अभागों की सी कर डाली जिन्होंने मेरा कुछ भी उपकार न न माना।" यदि कोई युवा पुरुष निरंतर सुखपूर्वक निर्वाह करना चाहता हो तो उसे श्रपनी श्रामदनी से कम खर्च करना चाहिए, यदि वह उसके बराबर खर्च करेंगा तो कुछ दिनों में उससे श्रिक खर्च करने लगेगा। फिर क्या है, उसके कपर पहला ऋण होगा, कुछ दिन बीतते बीतते दूसरा होगा, तीसरा होगा इसी प्रकार ऋण पर ऋण होता जायगा श्रौर उसका तार ज़िंदगी भर न टूटेगा। ऋण एक नाले के समान है जो ज्यों ज्यों श्रागे चलता है त्यों त्यों बढ़ता जाता है। सब से बुगे बात ऋण में यह है कि जिसे ऋण का श्रभ्यास पड़ जाता है उसकी घड़क खुल जाती है, उसे श्रागम का मय नहीं रह जाता श्रौर जब तक उसका नाश नहीं हो जाता तब तक वह विष का घूँट बराबर पिए जाता है। यदि उसका ऐसा चित्त हुआ जिसमें बात जल्दी लगती हो तो वह चैन से न रह सकेगा, ऋण के बराबर बढ़ते हुए बोक से दब कर छुटपटाया करेगा।

में यह नहीं मानता कि आत्मसंस्कार में निरत युवा
पुरुष के लिये निर्धनता कोई बड़ी भारी बाधा है, उसमें भी
आज कल, जब कि लिखने पढ़ने के सामान इतने सस्ते हैं
और ज्ञान के मार्ग का बहुत कुछ कर उठा दिया गया है।
पहली बात तो यह है कि निर्धनता परिश्रम की बड़ी भारी
उत्तेजक है, इतनी बड़ी उत्तेजक है कि पैथागोरस कहता है
कि "योग्यतां और अभाव दोनों का साथ है"। हमारे यहाँ
के अधिकांश तत्त्ववेत्ता और कि निर्धन मनुष्य थे। सूर,
तुलसी, जायसी, गौतम, कणाद आदि धनाट्य पुरुष नहीं
थे।जायसी में बहुत कुछ आत्मबल उनकी निर्धनता के कारण

था। उनके विषय में एक जनश्रुति है कि उन्हें एक बार जीनपुर के बादशाह ने बुलाया। जब वे बादशाह के सामने गए तब बादशाह उनके काले रंग और कानी आँख पर हँसा। जायसी ने चर कहा "मटियहि हँसेसि कि कोहँरहि ? " बहुत से विद्वान् ऐसे हुए हैं जो तत्त्वचर्चा में मग्न रहते थे श्रीर समय पर जो कुछ रूखा सुखा मिलता था खाकर रह जाते थे। दुसरी बात यह है कि निर्धनता से मनोवेगों का संस्कार होता है। इसके द्वारा हम सहानुभूति श्रीर सहिष्णुता सीखते हैं, दूसरों को उसी दुःख में देख जो हम स्वयं भोगते हैं हम उन पर दया करना सीखते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है " जाके पाँव न फटो बेवाई। सो का जानै पीर पराई।" तीसरी बात यह है कि निर्धनता हमें प्रलोभनों में फँसने के साधनों से दूर रखती है और इस बात के लिये हमें विवश करती है कि हम प्रकृति-निरीक्षण और पुस्तकावलोकन का आनंद लें। पर निर्धनता का प्रभाव कुछ लोगों पर इसका उत्तटा भी पड़ता है। इससे उनका चित्त कठोर श्रौर संकुचित हो जाता है और उन्हें बहुत सी बातों के करने में श्रागापीछा नहीं रह जाता। यदि ऐसे मनुष्यों को अपव्यय और दुर्व्य-सन के कारक्ष्म्यण का भी चसका हुआ तो उनके सारे आचार विचार पर पानी फिर जाता है श्रौर वे दिन दिन बुराइयों के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बतला देना श्रावश्यक जान पड़ता है कि वह बल श्रौर उत्साहपदा- यिनी निर्धनता जिसमें पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इतना साधु प्रयत्न किया उस निंदनीय और शिक्षघातिनी निर्धनता से भिन्न हैं जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माइकेल मधुस्दन दक्त और मिर्ज़ी गालिब आदि ने अपव्यय के कारण अपने दिन बिताए। बात तो यह है कि तुम अपनी जीवन यात्रा चाहे ग्ररीब के मोटे कपड़े पहन कर आरंभ करो चाहे अमीर के रेशमी और कामदार कपड़े पहन कर, तुम्हें किफ़ायत का ध्यान रखना चाहिए और मितव्ययी हो कर ऋण के प्रेत को दूर ही रखना चाहिए।

ऋगु के मुख्य रूप से चार कारण बतलाए जाते हैं, कपड़ा लत्ता, जुआ, तड़क भड़क और आमोद प्रमोद । जिसने श्चात्मसंस्कार का उच वत लिया हो उसे इनमें से किसी के जाल में न फँसना चाहिए। कपड़े लत्ते ही को लीजिए। थोड़े ही से खर्च में तुम अपना रूप रंग दस भले आदमियों के पास मर्च्यादापूर्वक बैठने के योग्य बना सकते हो । मैं यह नहीं कहता कि तुम विरक्तों के समान कपड़े लत्ते की कुछ परवा ही न रक्लो श्रौर फटे पुराने चिथड़े लपेटे रहो। श्रपनी मर्च्यादा के लिये यह बहुत श्रावश्यक है कि हमारे कपड़े लत्ते ऐसे भद्दे और गँवारू न हों कि चारों ग्रोर लोग उँगलियाँ उठावें, पर पहनावे आदि के विषय में बस इतनी ही बात का ध्यान रखना बहुत है। कोट को काट छाँट, पायजामें का चढ़ाव उतार, होपी की सज घज ब्रादि के विषय में प्रवीगता दिखाने श्रौर

तर्क वितर्क करने के लिये फ़ैशन के गुलाम शांहदों और छिछोरों ही को छोड़ देना चाहिए। हम लोगों का ता इनसे अधिक महत्त्व की बार्ते सीखनी हैं, इनसे अधिक उच्च उद्दश्यों का साधन करना है। सादगी, सफ़ाई और सुडौलपन पह-नावे के विषय में ये ही तीन बार्ते हमारे ध्यान रखने की हैं, इनका चाहे हम जितना ध्यान रक्खें हमें ऋण न लेना होगा।

जूप के विषय में बहुत क्या कहा जाय ? युवा पुरुषों के त्तिये इस बुराई में फँसना श्रब उतना सुगम नहीं है। सरकार ने जुएखाने बंद कर दिए हैं जिनमें न जाने कितने श्रभागों के घर सत्यानाश हो गए हैं। पर जूए की प्रवृत्ति जिसमें हो जाती है वह उसके हजारों ढंग निकाल लेता है। इस प्रवृत्ति को आरंभ ही में दबाना चाहिए। नवयुवकों को यह दढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि वे किसी प्रकार की बाज़ी न लगावेंगे वा चिट्ठी आदि न डालेंगे। उन्हें घुड़दौड़ इत्यादि की बाज़ी से कोसों दूर रहना चाहिए। आज कल के समय की बड़ी भारी बुराई चटपट श्रमीर हो जाने तथा बिना काम-भंधा किए रुपया पैदा करने की इच्छा है। पर यदि तुमने इस प्रकार की इच्छा से अपना रुपया विना समभे बूभे धृतौं के खड़े किए हुए नक़ली कारबार में लगाया या चौगुना सूद देने-वाले दिवालिए बंकों में डालातो समक्ष रक्खो कि सूठी त्राशा मात्र पर तुमने ऋपना सर्वस्व गँवाया श्रौर बैठे बैठाए ऋपने ऊपर दुःख का श्रंधड़ बुलाया। इस संसार में श्रसावधान तथा

श्चागा पीछा न सोचनेवाले लोगों के लिये धृतौं का दरवाज़ा चौबीसा घंटा खुला है। धन की हाय हाय में पुरुष अपनी मर्खादा गँवाते हैं श्रौर स्त्रियाँ श्रपनी स्वामाविक मृदुलता से हाथ घोती हैं। त्रात्मसंस्कार की श्रिभलाषा रखनेवाले ग्रवक को भी यदि यह भयानक रोग लग गया तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। फिर उसे आत्मसंस्कार की सारी आशा ह्योड़ देनी चाहिए, सादी रहन श्रीर ऊँचे विचार रखने का सारा संकल्प हृदय से निकाल देना चाहिए। एक प्रभावशाली लेखक लिखता है—" धन की यह प्रवल वासना इस श्रीत को पहुँच गई है कि इसके कारण हम जीवन के यथार्थ श्रीर स्वामाविक सुख का कुछ श्रंदाज़ ही नहीं पाते। जब कि हमने उसको जो साधन मात्र है महत्तम उद्देश्य बना डाला, जब कि उसकी कामना जिससे कुछ शारीरिक सुख सुलभ हो धर्म श्रौर ज्ञानसंपत्ति की कामना से कहीं श्रधिक गहरी हो गई तब इसके सिवा और होना ही क्या है ? फिर तो हम धनी होने ही के लिये जीवन-निर्वाह करते हैं, जीवन-निर्वाह करने के लिये धनी नहीं होते। केवल वर्षों का बीतना ही जीवन नहीं है। खाना पीना श्रीर पड़ा रहना, शीत घाम सहना, अभ्यासानुसार धन के कोल्हू में नधे नधे श्राँख मूँद कर चक्कर काटना, बुद्धि को बहीखाते श्रौर विचारों को व्यवसाय की जिस बनाना—इन्हीं बातों को जीवन नहीं कहते। इतने में तो मानवजीवन की सज्ञानता का बहुत ही श्रद्ध

श्रंश जात्रत् होता है श्रौर वे उच वृत्तियाँ सुषुप्त श्रवस्था में रहती हैं जिनके कारण जन्म सफल होता है। ज्ञान, सत्य, वेम, सौंदर्य, विश्वास, सद्गुण त्रादि ही से जीवन में यथार्थ शक्ति आती है। आनंद की हँसी जो कलेजे की कली को खिला देती है, आँसु जो हृदय को आई कर देते हैं, संगीत जो थोड़ी देर के लिये हमारी बाल्यावस्था फेर लाता है, ईश्वराराधन जो हमारा श्रागम हमारे निकट लाता है, शंका जो चित्त में विचार उत्पन्न करती है, मृत्यु जिसका रहस्य हमें चिकत करता है, बाधाएँ जो हमें प्रयत्न करने को विवश करती हैं, व्ययता जो अंत में हमें आशा वँधाती है तथा इसी प्रकार की और जो बातें हैं वे ही हमारी स्वा-भाविक स्थिति का पोषण करनेवाली हैं। पर ऐसी बातों से जो मानव-जीवन की नस नस में घुसी हुई हैं धन के लोलुप सदा दूर भागते फिरते हैं। उन्हें ऐसी बातों की चाह नहीं जो नित्य और सारक्षय चेतन से संबंध रखती हैं। वे परमार्थ से चित्त को हटा कर स्वार्थ में लीन होते हैं। वे जीवन के सच्चे और स्वामाविक व्यापारों से जीविका की चिंता का बहाना ले कर भागते हैं. और जीवन निर्वाह के लिये तैयारी ही करते करते मर जाते हैं।"

ऋण का तीसरा कारण मैंने दिखावट वा ठाट वाट बतलाया है। हम अपने को ऐसे प्रकट करना चाहते हैं जैसे हम वास्तव में नहीं हैं, हम अपने साथियों से अपने

को बढ़ कर दिखाना चाहते हैं, हम श्रपव्यय में उनसे बढ़ चढ़ कर रहना चाहते हैं और अति करने में उनसे पीछे नहीं रहना चाहते। मैं बहुत से ऐसे युवकं पुरुषों को जानता हूँ जिन्होंनेइस घोर वासना के वशीभृत हो कर श्रपना प्रारंभिक जीवन किरकिरा कर दिया। पहले तो वे 'बड़े ब्रादिमयों' की संगत में मिले, वहाँ उन्होंने देखा कि उनके साथी श्रच्छे श्रच्छे कपड़े पहनते हैं और ज्यादा खर्च बर्च रखते हैं। अतः श्रपने सदुगुण श्रौर श्राचरण से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के स्थान पर वे श्रपने मित्रों से उन्हीं का सा ठाट बाट बना कर मिले श्रौर संसार पर यह प्रकट करके उनकी बराबरी का दावा करने लगे कि "हम भी तम्हारे उन्हीं के इतना या उनसे श्रधिक खर्च रखते हैं"। वाह ! मनुष्यों की परस्पर छोटाई बड़ाई वा बराबरी की क्या अच्छी माप है ! यदि मटरूमल इतना अधिक खर्च रखते हैं जितने की घासीराम को समाई नहीं तो मटकमल चाहते हैं कि घासीराम हमारी प्रशंसा करे। पर इस प्रकार की दिखावट गँवारपन और बेईमानी है। के ई भला श्रादमी भूठा ब्राडबर रच कर अपनी प्रतिष्ठा कराना नहीं चाहता। कोई मला आदमी अपने को उससे आधिक नहीं प्रकट करना चाहता जितना वह वास्तव में है। प्रत्येक समाज इस प्रकार के लुचों की भरपूर खबर लेता है। वह मनुष्य जो ऊपरी ठाट बाट श्रीर रंग ढंग दिखा कर श्रपनी धाक वाँधना चा-हताहै निस्संदेह नीच है। ऐसे की समाज में वड़ी निंदा होती है।

बड़े बड़े खर्च के आमोद प्रमोद में लीन होने से भी बहुधा ऋग होता है। तुम कहोगे कि युवा पुरुषों के लिये कोई न कोई श्रामोद प्रमोद ता श्रवश्य चाहिए। ठीक है, पर जो श्रामोद प्रमोद दिन दिन दुःख के समुद्र में ढकेलता जाय वह किसी काम का नहीं। यदि तुम्हारी श्रौकात इतनी नहीं है कि तम थिएटर देखने जात्रो, बड़े बड़े भोज दो, नाच रंग का सामान करो तो तम अपने मनबहलाव की ऐसी बातें निकाली जिनमें खर्च कम हो। एक छात्र ने एक बार मुक्से कहा था कि 'मैं श्रपना मनबहलाव किफ़ायत में श्रच्छी तरह कर लेता हूँ। बात भी ठीक है। सरकारी श्रजायबघर हैं, चित्रशालाएँ हैं. विज्ञानालय हैं, जहाँ थोड़ी देर चले जाने में कुछ नहीं लगता। जब जी चाहे सितार हारमोनियम आदि से जी बहलावे. जंगल. पहाड वा मैदान की स्रोर निकल जाय स्रोर पकृति के सींदर्य का आनंद ले। यदि मन ही बहलाना है तो उसके सौ ढंग हैं। किफ़ायत से रहनेवाले आदमी के लिये मन-बहलाव की कमी नहीं है। यदि खेल की श्रोर रुचि हो तो गेंद चौगान त्रादि कम खर्चवाले खेलों से विलियर्ड त्रादि क़ीमती खेलों की अपेक्षा स्वास्थ्य को अधिक लाभ है। संध्या के समय नदी के किनारे टहलने से जितना चित्त प्रफुल्लित होता है उतना ठाट बाट के साथ मेलों में धका खाने से नहीं। क्या ही श्रद्धा हो यदि कोई मनुष्य जिसे पूरी जान कारी हो कोई ऐसी छोटी पुस्तक लिखे जिसमें लोगों के

खिये कम खर्च में होनेवाले आमोद प्रमोद का विधान हो। इस प्रकार की पुस्तक बड़े मज़े की और बड़े काम की होगी। किसी के लिये कोई मनबहलाव बतलाने में सब से पहले यह आवश्यक है कि उसकी खिच का, यदि वह शुद्ध और सास्विक है, विचार किया जाय। नीत्युपदेशकों का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे किफ़ायत के लाभों को ज़ोर देकर समकावें। किफ़ायत सुख, स्वतंत्रता और पूर्णता की जननी तथा संयम, स्वास्थ्य और प्रफुल्लता की सहगामिनी है।

मैं इस बात को श्राग्रहपूर्वक कहता हूँ कि माछतिक सौंदर्य का प्रेम ज्ञान का प्रधान श्रंग है। मनुष्य की वृत्ति श्रौर श्राचरण पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के लिये यह त्रानंद का श्रक्षय्य स्रोतहै। सृष्टिकत्तों का सारा भाव उसकी सृष्टि में है। जो प्रत्येक फूल को देखकर प्रफुल्लित होता है, जिसे प्रत्येक भरने में श्रानंद की ध्वनि सुनाई पड़ती है वह कभी श्रांत श्रीर उदास नहीं रह सकता।वह चाहे जहाँ रहेगा उसे कोई न कोई वस्तु ऐसी मिल जायगी जिससे उसका मनोरंजन होगा, जिसमें उसका चित्त रमेगा, जो उसके श्रंतःकरण के मर्म को स्पर्श करेगी। चाहे कोई ऋत हो, वह अपने चारों ओर सुंदर और विचित्र पदार्थों की सजावट देखेगा। प्रकृति देवी के समक्ष श्रपना हृदय भर खोलना चाहिए फिर तो वह अपनी विभृति का ऐसा शुभ मंत्र फूँकेगी जिससे बुरे विचार हवा हो जायँगे श्रौर सारी उदासी उड़ जायगी। प्रकृति के प्रभाव में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है

जो हमारी कुबृत्तियों को दबा देती है। पर्वतों की शांत और मनोहारिणी छुटा के सामने जा कर, समुद्र की रहस्यमयी भीषण वाणी को सन कर कोई अपने कृत्रिम सांसारिक भावों को स्थिर नहीं रख सकता। उसकी बुद्धि निस्संदेह भ्रष्ट है, उसका हृद्य श्रवश्य कलुषित है जो उस समय भी श्रपनी सांसारिक क्रवासनाओं को नहीं छोड़ सकता जब कि कोकिल का मनोहर कंठनाद आकाश से रसविंद टपकाता है और प्रभात का शीतल समीर कुसुमित-कानन का सौरभ लिये मंद मंद चलता है। श्रात्मसंस्कार में प्रकृति का श्रध्य-यन भी सम्मिलित है जिससे कल्पना श्रीर बुद्धि को शुद्ध श्रीर उन्नत करनेवाली एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य की श्रातमा के लिये उससे बढ़ कर भाव श्रीर कहाँ से श्रावेगा जो उसे वन, पर्वत, समुद्र श्रीर नक्षत्रों से प्राप्त होता है, जो उसे नदी-तट की फूली हुई भाड़ियों तथा मंद और श्रखंड गति से बहते हुए भरनों में दिखाई देता है। प्रकृति के पास जात्रो और सब कुछ लो। संगीत लो। हरी हरी घासों के बीच बहते हुए नालों के कलकल में और उड़ते हुए पक्षियों के स्वर में कैसा सुंदर आलाप भरा है कैसी सुंदर तान सुनाई देती है! पृथ्वी पर से जीवों की मिलित ध्वनि-तरंग उठ कर कैसे अलौकिक संगीत का सुर भरती है! कला-चातुरी लो। कला भी प्रेरणा के लिये प्रकृति ही का मुँह ताकती है। प्रकृति ही से वह रंग और आकृति के विचित्र विचित्र मेल

लेती है। विज्ञान लो। प्रकृति ही उसका मूल श्राधार है, प्रकृति ही उसका उद्गम स्थान है। प्रकृति ही से वैज्ञानिक विचारों का श्राविभीव श्रीर प्रकृति ही से समाधान होता है। हरे भरे कछारों, श्यामल श्रमराइयों, लहलहाते खेतों में जो मधुर श्रीर कोमल शक्ति है यह श्रीर कहाँ पाई जा सकती है ? गगनभेदी हिममंडित गिरि शिखर से बढ़ कर भव्य प्रभाव श्रीर किसका पड़ सकता है ? विविध छायाश्रों श्रोर ज्योतियों से विभूषित सागर के अपार विस्तार से बढ़ कर चमत्कार श्रीर कहाँ देखने को मिल सकता है ? यहाँ पर मैं कला-कोविद रस्किन नामक प्रसिद्ध श्रँगरेज़ प्रंथकार के कुछ शब्द बिना उद्धृत किए नहीं रह सकता—" यह एक शांत और श्चभ प्रभाव है जो अज्ञात रूप से हृदय में प्रवेश करता है। यह चुप चाप विना किसी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न किए फैलता है। इसको प्रहण करने में किसी प्रकार का खटका या किसी प्रकार की उदासी नहीं होती। इससे उग्र मनोवेग नहीं उभरते। यह मनुष्यों के मत मतांतर से अक्षरण और श्रंघविश्वास से निर्लिप्त रहता है। यह सीधे कर्ता के हाथ. से छूट कर त्राता है और उस परमात्मा के सामीप्य का श्रामास लिए इए जगमगाता है। यह श्राकाश-मंडल में खिचत दिखाई पड़ता है। यह प्रत्येक नक्षत्र से त्राभासित होता है। यह उड़ते दुए मेघखंड श्रौर श्रलक्ष्य पवन में रहता है। यह पृथ्वी की पहाड़ियों श्रीर घाटियों में रहता है जहाँ

तृगा-गुल्म-ग्रून्य शिखर चिर-तुषार-पूर्ण वायु को स्पर्श करते हैं, जहाँ निविड़ कानन के बीच प्रचंड वायु के भौंके खा कर हरी हरी पत्तियाँ लहरें मारती हैं। यह प्रभाव श्राकुल समुद्र के अपार वक्ष-स्थल पर सुबोध भाषा में श्रंकित मिलता है। यही प्रकृति का काव्य है । यही हमारी त्रात्मा को सहारा दे दे कर ऐसा दढ कर देता है कि वह सारी भव बाधाओं को कुछ नहीं समभती, यही हमारे उस बंधन की, जो हमें भौतिकता से बद्ध रखता है, कमशः तोड़ हमारी कल्पना के सामने श्राध्यात्मिक सुंदरता श्रौर पवित्रता का एक विश्व उप-स्थित करता है "। मित्रो ! तुम इस प्रभाव को अपनात्रो, फिर देखों कि तुम में इतना बल श्रा जायगा कि तुम कालक्रम के अनुसार त्रानेवाली श्रापदात्रों श्रौर जीवन को श्रव्यवस्थित करनेवाले संकटों को कुछ भी न समभोगे। यदि तुम थके होंगे तो यह तुम्हें विश्राम देगा, यदि दुखी होंगे तो ढाढस देगा। यही एकांत में तुम्हारा सचा श्रीर शुद्ध साथी होगा। यही तुम्हारे उस परब्रह्म के ज्ञान और श्रानंद के रहस्य को कोलेगा, प्रकृति जिसका ऊपरी श्राच्छादनमात्र है। यही तुम्हारे श्रागे उस नीच वृत्ति की घोरता को प्रत्यक्ष करेगा जिसके वश में हो कर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाने के लिये तैयार रहता है। यही तुम्हारे हृदय में उन उच भावों का समावेश करेगा जो हृदय की दुर्वल नहीं होने देते और श्चात्मा को मोह-निद्धा नहीं लेने देते।

मनुष्य का त्राचरण बहुत कुछ उसके जीवन के उद्देश्य पर निर्भर रहता है। भूमि पर रेंगनेवाले कीड़े को ऊपर की वायु के सुहावनेपन का क्या अनुमान हो सकता है? यदि मनुष्य का संकल्प बहुत श्चद्र है तो उसे पूरा करने में शायद कुछ प्रयत्न न करना पड़े। पर प्रयत्न वा चेष्टा ही की प्रेरणा से मनुष्य में क्षमता आती हैं और उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ उन्नत होती हैं। यदि हम श्रेष्ठ जीवन ब्यतीत करना चाइते हों तो हमें चाहिए कि हम अपना उद्देश्य श्रेष्ठ रक्खें, हम श्रपना श्रादर्श उच्च रक्खें। जब एक बार हम श्रपने हृदय में श्रपना श्रादर्श यह सोचते हुए स्थिर कर चुकें कि इम उसे अवश्य प्राप्त करें, इमारा जीवन उसके श्रनुक्रप श्रवश्य हो, तब हम धीरे धीरे उस श्रादशं तक पहुँच ही जायँगे और हममें नित्य प्रति मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति दिखाई पड़ेगी। फल वा पुरस्कार की उच्चता के श्रनुसार ही प्रयक्त की उचता प्राप्त होती है, यद्यपि प्रयक्त का श्रानंद फल के श्रानंद पर निर्भर नहीं रहता। लड़ाई में सिपा-हियों को जो बड़े बड़े तमग्रे दिए जाते हैं उनके कारण प्रत्येक वीरोचित करमं में एक नवीन और मनोहर कांति श्रा जाती है। वह सैनिक जो वीरत्व का कोई बड़ा चिह्न प्राप्त करने पर उद्यत होगा, अपने और साथियों से कहीं बढ़ कर साहस श्रौर घीरता दिखावेगा। उसकी श्रात्मा वीरता की उतनी मात्रा तक क्रमशः पहुँचती जायगी जितनी उस पदक की प्राप्ति के

लिये आवश्यक है। अतएव प्रकृति की नम्रता और व्यवहार की विनीतता का उपदेश देते हुए भी मैं यही चाहता हूँ कि युवा पुरुष श्रपने लक्ष्य उच्च रक्खें। यदि वे पेसा करेंगे तो बहुत संभव है कि वे उससे श्रीर बढ़ कर दाँव मारेंगे। वारन हैस्टिंग्ज़ ( भारत के प्रथम गवर्नर जनरत्त ) ने यही संकल्प कर के जीवन के कार्य्यक्षेत्र में पैर रक्खा था कि ऋपनी पुरानी ज़मींदारी फिर प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपनायह संकल्प तो पूरा ही किया इससे बढ़ कर श्रौर भी बहुत कुछ किया—उन्होंने भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव स्थिर कर दी और श्रपने समय के राजनीतिश्लों में उच्च स्थान प्राप्त किया। यह मैं मानता हूँ कि उनका उद्देश्य बहुत उच्च नहीं था क्योंकि केवल स्वार्थपूर्ण उद्देश्य उच्च नहीं हो सकता। श्रात्मसंस्कार के इच्छुक युवा पुरुष इससे श्रिधिक विशद् जीवन की श्रीर लक्ष्य रख सकते हैं, इससे श्रधिक ऊँचे उद्देश्य हृद्य में धारण कर सकते हैं। उन्हें श्रपने विचारों को विस्तृत करना चाहिए, उन्हें श्रागम का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह समभ्र कर कि उनके अधिकार में केवल यह काल-बद्ध जीवन ही नहीं बिलक अमरत्व भी है मनुष्य जन्म को सफल करनेवाले कार्थ्यों श्रौर उद्देश्यों में रत होना चाहिए। इस विस्तृत संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिये कोई न कोई ग्रुभ कर्म्म है। उसे उत्कंठा-पूर्वक उसको ढूँढ़ निकालना तथा सच्चे कम्मीनेष्ठ की भाँति उसमें तत्पर हो जाना चाहिए । इस संसार में बहुत कम लोगों को उच लक्ष्य रखने के कारण श्रसफलता होती है, श्रधिकांश लोगों का जीवन क्षुद्र लक्ष्य रखने के कारण क्षुद्र हो जाता है। एक बार जब कि मैं छोटा था अपने शिक्षक से निशाना लगाना सीख रहा था। शिक्षक ने मुक्तसे कहा "निशाने से ऊपर मारो नहीं तो खाली जायगा"। उनके इस कथन में बड़ा भारी उपदेश भरा था। इसी उपदेश पर ध्यान रखने का मैं पाठकों से श्रनुरोध करता हूँ। तुलसीदासजी ने जो इतनी बड़ी रामायंग लिख डाली वह इस कारण कि उन्हों ने श्रारंभ हो से कोई ''पचासा'' वा ''चालीसा'' लिखना नहीं ठाना था बल्कि ऐसा महाकाव्य लिखने का संकल्प किया था जो सदा श्रमर रहेगा। रविवम्मी क्या कभी ऐसे भावपूर्ण श्रौर संदर मुखड़े चित्रित कर सकते यदि वे मैनाबाई श्रौर हीराबाई की बाज़ारू तसवीरें ही बना लेना श्रपने लिये बहुत समभते ? क्या प्रसिद्ध मृत्तिकार म्हातरे संगमर्भर की ऐसी ऐसी सजीव मूर्त्तियाँ गढ़ सकते यदि उनकी टाँकी काली श्रौर भैरव की भद्दी प्रतिमाश्रों ही तक रह जाती? नहीं, कदापि नहीं। जैसा संकल्प होगा वैसा ही कार्य्य होगा. जैसा जीवन का उद्देश्य होगा वैसा ही आचरण होगा। हमारे हृद्य को सदा ज्ञान का लोलुप होना चाहिए। ज्ञान हमारा उद्देश्य होना चाहिए-ज्ञान भी ऐसा जो कर्चव्य-साधन में हमें समर्थ करे। इस ज्ञान की खोज में ज्यों ज्यों हम नित्य नई नई भूमियों को प्राप्त होते जायँगे त्यों त्यों हमें ऐसा श्रानंद श्राता जायगा

जो भद्दे विचार के लोगों को स्वप्न में भी सुलभ नहीं। जो श्रात्मसंस्कार के बल से प्रेरित श्रीर उत्तेजित है उसके लिये विपत्ति का जंजाल वा संपत्ति का प्रलोभन क्या है ? वह स्वानुभूति का सुख अनुभव करता है। विपत्ति उसे घेर सकती है पर उसकी श्रात्मा की श्रटल स्वच्छंदता को नहीं नष्ट कर सकती। उसके कठिन श्रौर कडुए दिन श्रा सकते हैं पर जिस दृढ़ता के साथ वह अपने उद्देश्यसाधन में तत्पर रहता है उस में वे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते। यह हो सकता है कि कार्य्य करने के लिये उसके पास साधन श्रल्प हों पर वह जो कार्य्य करेगा उसमें कार्य्यकर्त्ता के पवित्र भाव का श्राभास मिलेगा। इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार से एक सरदार ने पूछा " भाई ! तुम जो रमिएयां के ऐसे मनोहर भावपूर्ण मुख श्रंकित करते हो उनके श्रादर्श कहाँ से पाते हो ? '' चतुर चित्रकार ने यह कह कर कि 'मैं श्रभी बताता हूँ ' एक भद्दी प्रामीण स्त्री को बुलाया श्रौर उसे श्राकाश की श्रोर मुँह उठा कर बैठ जाने के लिये कहा। उसके बैठ जाने पर उसने भट भट प्रार्थना में रत एक ग्रत्यंत सुंदरी रमणी का भावपूर्ण चित्र खींच डाला और सरदार की श्रोर फिर कर कहा—''पवित्र श्रौर सुंदर भाव चित्त में होना चाहिए फिर इसकी परवा नहीं कि नमृना कैसा है"।

युवा पुरुषों के लिये श्रनेक प्रकार के प्रलोभन हैं जिनका उज्जेख यहाँ कठिन है, पर जब कि मैं श्रात्मसंस्कार के शारीरिक,

मानसिक श्रीर नैतिक तीनों विभागों पर विचार करने बैटा हूँ तब मुभे उनके विषय में थोड़ा बहुत श्रवश्य कहना चाहिए। यहाँ मादकता की बुराइयों को बहुत विस्तार के साथ बतलाने की आवश्यकता नहीं। शिष्ट समाज में आज कल कोई नशे में चुर होकर नहीं बैठता। नशा मनुष्य के लिये बड़ा भारी कलंक और दोष है। इससे कोई युवा पुरुष किसी प्रतिष्ठित कार्य्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत से युवा पुरुष मादक वस्तुओं का सेवन कुछ अधिक करते हैं जिससे उनका पिछला जीवन दुःखमय हो जाता है, उनकी शक्तियाँ मारी जाती हैं, उनका शरीर श्लीण हो जाता है, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। पहले लोग दस पाँच मित्रों के साथ में पड़ कर थोड़ा बहुत नशा पीते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें नशे का चसका लग जाता है श्रौर वे भारी पियकड़ हो जाते हैं। जीवन में उपयुक्त श्राचरण के लिये नशे से बचना बहुत ही श्रावश्यक है। उन्मत्त मनुष्य कोई कार्य्य ठीक ठीक नहीं कर सकता। नशे का चसका बुद्धि की स्फूर्ति का नाशक, धर्म और सुनीति का नाशक तथा उदार और उच भावों का नाशक है। लोग गिलास पर गिलास चढ़ाने का कोई न कोई बहाना निकाल लेते हैं, यह नहीं समभते कि वे अपने श्रापको घोला दे रहे हैं। नवयुवक कभी नशे के फेर में इस भ्रांत विचार से भी पड़ जाते हैं कि उनके श्रांत चित्त वा मस्तिष्क के लिये किसी न किसी प्रकार का उद्दीपन

चाहिए। लिखने पढ़ने के श्रम से जब उनका मन मरा जान पड़ता है तब वे समभते हैं कि थोड़ा उत्तेजक वा मादक पदार्थ सेवन कर लेने से उनका मन हरा श्रौर प्रफुल्लित हो सकता है। यह बात ऐसी ही है जैसा स्राग बुक्ताने के लिये उसमें घी डालना। किसी युवक वा विद्यार्थीं के लिये नशे का नित्य नियम नाश का घर है। इस प्रकार के कृत्रिम उद्दीपन की वासना दिन दिन प्रवल होती जायगी, उसकी तुष्णा दिन दिन बढ़ती जायगी श्रौर फिर उसका रोकना बराबर कठिन होता जायगा । यह मैं बहुत दिनों के श्रजुभव की बात कहता हूँ कि जो कार्य्य अपनी स्वाभाविक शक्ति से किया जाता है उससे बढ़ कर अच्छा और कोई काम नहीं होता। उद्दीपन का सहारा लेना बड़ा भारी दोष ही नहीं, बड़ी भारी भूल भी है।

एक विद्वान का कथन है "इस समस्त विश्व में एक ही मंदिर है और वह मनुष्य का शरीर है। इससे बढ़ कर पिवत्र और कोई मंडप नहीं। किसी महान पुरुष को मस्तक नवाना अस्थि-मांस-मय शरीर में व्यक्त होनेवाले आत्मरूप की आराधना करना है। जब हम मानव शरीर पर हाथ रखते हैं तब स्वर्गधाम का स्पर्श करते हैं"। ठीक इसी प्रकार की एक और महात्मा की उक्ति है जिसने कहा है, "हैं! क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर उस आत्मा का पिवत्र मंदिर है जो परमात्मा का श्रंश है ?" कोई धर्मात्मा

वा ज्ञानवान् प्राणी जो शरीर की विलक्षण बनावट के महत्व को समभता है उसे अपवित्रता की छूत से बचावेगा। स्त्रियों के लिये सतीत्व बड़ा भारी धर्म बतलाया जाता है पर प्रवीं के चरित्र-दोष का विचार करने में समाज बड़ी रिया-यत करता है। किंतु श्रात्मा के मंगल के लिये, चित्त की सव्यवस्था के लिये, श्राध्यात्मिक बल की रक्षा के लिये, श्रकाल मृत्यु से बचने के लिये, पुरुषों के लिये सचरित्रता श्रत्यंत त्रावश्यक है। निष्कलंक शरीर के भीतर शुद्ध चि<del>त्र</del> ही बुद्धि श्रौर विचार का, उत्तम प्रवृत्ति श्रौर युक्न कर्म्म का, निर्द्वेद्व गति श्रौर मृदुल चेष्टा का, सन्चे सिद्धांत श्रौर निर्मल विवेक का, भगवत्प्रेम श्रौर स्वार्थत्याग का, शांति श्रौर विश्वास का, पवित्र उपासना श्रौर श्राध्यात्मिक सुख का मृल है। श्रात्मानुभव का श्रानंद व्यभिचार के कुत्सित श्रानंद से कहीं बढ़ कर है "। सांसारिक सुख के लिये जिस प्रकार बुद्धि का ठिकाने रहना और शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है उसी प्रकार चित्त का कुत्सित वासनाश्रों से विमुक्त रहना भी श्रत्यंत श्रावश्यक है। वह जो पूर्ण पावत्रता की मृति है व्यभिचार का कठोर दंड देता है। उसके कोप का भीषण प्रभाव शरीर पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, हृद्य पर पड़ता है श्रीर श्रात्मा पर पड़ता है। इस संसार में व्यभिचारियों की उनके दुष्कम्मों के कारण जो जो दुर्गतियाँ होती हैं यद्यपि उनका ब्योरा ठीकठीक समसना कठिन होता

है पर यह अच्छी तरह समभ रखना चाहिए कि पाप उनके शरीर को खाता चला जाता है, उनकी शक्तियों को भीतर ही भीतर क्षीण करता चला जाता है यहाँ तक कि उनकी आत्मा जर्जर और कलुषित हो कर अपनी सारी दैवी संपत्ति खो बैठती है।

धर्म स्रौर त्रायुर्वेद दोनों व्यभिचारी से पुकार पुकार कर कहते हैं — "समभ रख! तेरे पाप का भंडा फूटेगा। यमदृत तेरे पीछे लगा है। उसका दंड तेरे ऊपर श्रवश्य उठेगा. चाहे जब उठे"। युवा पुरुषों से मैं बड़े स्नेह के साथ कहता हूँ कि वे इस घोर सत्यानाशी दोष से बचें जो संसार में स्त्री-पुरुष के पवित्र संबंध को दृषित करता है श्रीर ग्रुद्ध सात्विक प्रेम के मृत का नाश करता है। श्रश्लील हँसी-खेल, श्रंगार की पुस्तकें, गीत श्रादि कुप्रवृत्ति के साधन हैं। इनसे युवा पुरुषों को बचना चाहिए श्रौर यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि जिनका श्रंतःकरण पवित्र है उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जो श्रंतःकरण पवित्र है वह पाप के लेश मात्र को भीतर नहीं घुसने देता, वह सीप के समान होता है जो स्वाती की बूँद के अतिरिक्त और किसी बूँद को नहीं प्रहण करता । एक धार्मिक महात्मा की उक्ति है—''जब फल समुचे श्रौर श्रखंडित रहते हैं तब तुम उन्हें श्रच्छी तरह संचित कर सकते हो, कुछ को भुस में गाड़ सकते हो, कुछ को पताई और बालू के नीचे दबा कर रख सकते हो। पर जब वे एक बार चुटीले हो जाते हैं तब उन्हें बचा कर रखने का केंत्रल एक यही उपाय है कि वे शीरे वा शहद में डाल कर रख दिए जायँ। यही: दशा हृदय की पवित्रता की है। यदि वह कभी खंडित वा दूषित नहीं हुई तो बराबर बनी रहेगी, पर यदि वह एक बार खंडित हो गई तो उसकी रक्षा का सच्ची भगवद्गिक के श्रतिरिक्त श्रीर कोई उपाय नहीं, जो हृदय के लिये मधु वा चाशनी है "।

वहीं महात्मा श्रागे चल कर पवित्रता की रक्षा की सब से अच्छी युक्ति भी बतलाता है। वह युवा पुरुषों को ऐसी बातों से चट दूर भागने की चेतावनी देता है जो अपवित्रता की श्रोर ले जाती हैं। क्योंकि यह पाप ऐसा है जो दवेपाँव प्रवेश करता है श्रीर जो थोड़े ही से बढ़ते बढ़ते बढ़त हो जाता है। देसे पापों से भागना जितना सहज है उतना उन पर विजय प्राप्त करना नहीं। पवित्रता का उद्गम-स्थान हृदय है। दर्शन, श्रवण, कथन, ब्राण श्रौर स्पर्श में संयम का श्रभाव श्रपवित्रता है-विशेषतः जब हृद्य को उससे श्रानंद मिलता है। यह भी याद रक्खों कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्वयं श्रपवित्र नहीं पर पवित्रता में धब्बा लगाती हैं। जिस किसी बात से पवित्रता की भावना कुंठित हो या उस पर किसी प्रकार का कल्मष चढ़े वह इसी प्रकार की है। समस्त बुरे विचार वा इंद्रियलोलुपता के प्रमादपूर्ण कर्म पवि-त्रता के नियम-भंग के लिये सोपान हैं। इंद्रियासक्नों की

संगत से बचो। ऐसा प्रसिद्ध है कि नीम श्रादि कड़ए ऐहीं के पास जो फलदार पेड़ लगाप जाते हैं उनके फल कड़ए हो जाते हैं। इसी प्रकार यह संभव नहीं कि अपवित्र और व्यभिचारी पुरुष किसी से संसर्ग रक्खे श्रौर उसकी पवि-त्रता को दूषित न कर दे। अस्तु, सदा सज्जन श्रौर संयमी लोगों का संग करो, पवित्र वस्तुत्रों का चिंतन करो। धर्म-ग्रंथों का श्रवलोकन करो क्योंकि वे पवित्रता के स्रोत के मूल हैं। जो लोग उनका श्रध्ययन करते हैं उनमें पवित्रता श्रीर रहता आती है।

## पाँचवाँ प्रकरण ।

## अध्ययन।

यदि हम चाहते हों कि हमें कोई ऐसा चसका लगे जो प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जो जीवन में हमें श्रानंद श्रौर प्रसन्नता प्रदान करे, उसकी बुराइयों से हमें बचावे—चाहे हमारे दिन कितने ही बुरे हों श्रीर सारा संसार हमसे रूठा हो-तो हमें चाहिए कि हम पढ़ने का चसका लगावें। पर श्रध्ययन की रुचि से जो लाभ हैं वे इतने ही नहीं हैं। जिन उद्देश्यों के साधन के लिये श्रध्ययन किया जाता है वे इतने ही नहीं हैं इनसे अधिक हैं और इनसे उच हैं। श्रात्मसंस्कारसंबंधी पुस्तक में श्रध्ययन को केवल एक रुचि की बात कह देना ठीक नहीं, उसे परम कर्त्तव्य उहराना चाहिए क्योंकि ज्ञान की वृद्धि और धर्म के अभ्यास का अध्ययन एक प्रधान साधन है। यह ठीक है कि बहुत से कर्मराय पुरुष हुए हैं जो बड़े बड़े काम कर गए हैं, पर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जिनके पठन पाठन वा मानसिक शिक्षा के अभाव की परिं उनकी प्रज्ञा की प्रतिभा, श्रद्धभव की श्रधिकता श्रौर श्रन्वी-क्षण के श्रभ्यास द्वारा हो गई थी। पर पहली बात सोचने

की यह है कि यदि वे पढ़े लिखे होते, उन की जानकारी और श्रिधक होनी तो संभव है वे और श्रिधक उत्तम कार्य्य कर सकते। दूसरी बात यह है कि स्वाध्याय श्रीर श्राचरण श्रादि के संबंध में जो नियम ठहराए जाते हैं वे ऐसे इक्के हुके लोगों के लिये नहीं जिन्हें जन-साधारण से श्रीधक स्वाभाविक श्रिक्षयाँ प्राप्त रहती हैं।

श्चात्मसंस्कार के विधान का स्वाध्याय एक प्रधान श्रंग है। हमारे लिये किसी जाति के उस साहित्य में गति प्राप्त करने का श्रीर कोई द्वार नहीं जिसमें उसके भाव श्रीर विचार व्यक्त रहते हैं तथा उसकी उन्नति के कम का लेखा रहता है। मनुष्य जाति के सुख श्रौर कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभासम्पन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं उन्हें जानने का श्रौर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता उसे भूत काल का कुछ ज्ञान नहीं, वह जो कुछ सोचता है, विचारता है, परीक्षा करता है, वह अपनी ही छोटी सी पहुँच श्रीर श्रपने ही श्ररण साधनों के श्रतुसार। उसे उस मांडार का पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता श्राया है। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के विषय में कहा जाता है कि जब वह लड़का था श्रीर उसे पुस्तकों की जानकारी नहीं थी तब उसने गणित की कुछ प्रक्रियाएँ निकार्ली श्रौर उन्हें यह समभ कर काग्रज़ पर लिख लिया कि मेंने बड़े भारी श्राविष्कार किए। कुछ दिनों के उपरांत जब

वह एक बड़े पुस्तकालय में गया तब उसे यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि जिन्हें वह इतने दिनों से अपने आविष्कार समके हुए था वे साधारण छात्रों तक को ज्ञात पुरानी और पिष्टपेषित बार्ते हैं। विद्या के प्रत्येक विभाग में यही दशा उसकी होती है जो पढ़ता नहीं। मनुष्य की अन्वेषण और विचारपरंपरा ज्ञान की किस सीमा तक पहुँच चुकी है इसकी उसे खबर नहीं रहती। उसके लिये उसके पूर्व का काल श्रंधकारमय है। न जाने कितने लोग हो गए, कैसे कैसे विचार कर गए, पर उसे क्या ? वह जो सामने देखता है वही जानता है, स्रौर शिक्षा के स्रमाव के कारण वह अच्छी तरह देख भी नहीं सकता । वह अपने ही फैलाए हुए श्रंधकार में गिरता पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों भटकता फिरता है, यह नहीं जानता कि मनुष्यों के श्रम से एक चौड़ा सीधा मार्ग तैयार हो चुका है।

यहाँ हम पढ़ने के दो एक अत्यंत प्रत्यक्ष लाभों की श्रोर ध्यान देते हैं। यह विषय जैसा उपयुक्त है वैसा ही मनो-रंजक भी है। पहली बात तो यह कि पढ़ने से इतिहास श्रोर काव्य में हमारी गित होती है श्रीर भूत काल की घटनाएँ हमारे श्रंतः करण में प्रत्यक्ष हो जाती हैं। इसके द्वारा हमें संसार के बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति, वृद्धि श्रोर पतन का पता चलता है। पढ़ने से हमें विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य जाति की सभ्यता का प्रवाह कभी कुछ दिनों

के लिये रुकता और कभी पीछे हटता हुआ, कभी एक स्थान में बँधता श्रौर दुसरे स्थान में इकट्रा होता हुआ, कभी कुछ दिनों के लिये उथला श्रीर छिछला पड़ कर फिर **अनिवार्घ्य वेग के साथ ब**हता और गंभीर होता हुआ श्रंततः श्रागे ही बढ़ता श्राया श्रीर श्रपनी सुखसमृद्धि-पूर्ण विजय का प्रसार किया। हम जानते हैं कि किस प्रकार श्रनेक विघ्न बाधाओं को सह कर, कितने ही दिनों तक भया-नक कहाँ और आपितयों को भेल कर जनता ने कमशः अपनी उन्नति की है; जिसका फल यह हुआ है कि प्रत्येक सभ्य देश के गरीब ग्रादमी भी ग्रपने पूर्वजों की श्रपेक्षा श्रधिक सुख चैन से हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार संसार की श्रनेक कर श्रीर धर्मभावशून्य जातियाँ बौद्ध धर्म ग्रहण करने को तैयार हुई, किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रभाव श्रौर प्रचार बढ़ा तथा उससे मनुष्यों की रहन सहन में कितना श्रभ परिवर्त्तन हुआ। पुस्तकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रताप श्रौर शक्ति एक जाति से निकल कर दूसरी जाति में जानी है, उनसे यह भी पता लगता है कि किन किन कारणों से श्रीर किन किन दशाश्रों में, ऐसा होता है। भारतवर्ष, पारस, काबुल, मिश्र, यूनान, रोम-जो श्रव नाम ही नाम को रह गए हैं, कल्पना में जिनके प्रताप श्रौर महत्त्व की धुँधली छायामात्र शेष रह गई है-पुस्तकों के द्वारा हमें अपने यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं श्रीर हम उनकी यथार्थ स्थिति

को समभने में समर्थ होते हैं। इन प्राचीन देशों की स्रोर जब हम ध्यान देते हैं तब हम दिनों के फेर को सोचते हैं, भाग्य को चंचलता को सोचते हैं तथा व्यक्ति के जीवन-क्रम श्रीर एक जाति के भाग्य-क्रम के बीच जो विलक्षण समानता है उस पर विचार करते हैं। एक धार्मिक उपदेष्टा कहता है कि " चाहे एक व्यक्ति को लो चाहे एक जाति को लो सब् से समृद्धि के दिन प्रायः वेही होते हैं जिनके पीछे घोर विपत्ति के दिन त्राते हैं"। चाहे चंद्रगुप्त, सिकंदर, कैस्नुसरी, तैमूर इत्यादि बड़े बड़े विजेताश्रों को लो,चाहे हस्तिनापुरं,पाटलिपुत्र, प्थेंस, रोम श्रादि की श्रोर ध्यान दो, बात एक ही होगी। अपनी रक्षा के निश्चय ही में नाश का अंकुर रहता है, अपने पराक्रम की भावना श्रौर उसे दिखाने की वासना ही से पतन भी होता है। भाग्य के इस श्रचानक पलटा खाने पर हमें ध्यान देना चाहिए, पर सब से अधिक ध्यान तो हमें इस विश्व-व्यापक नियम की त्रोर देना चाहिए कि जब कोई मनुष्य या जाति ऋपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच जाती है तब उसमें भीतर ही भीतर भोग विलास, अनीति, और दुर्व्यसन का घुन शक्ति की खाने लगता है, त्राधिक तड़क भड़क त्रौर शान दिखाई पड़ती है, यहाँ तक कि बाहर से देखनेवालों को शक्कि की स्थिरता का श्रिधिक विश्वास होता है। लोक में कहावत प्रसिद्ध है कि जब दीपक बुक्तने को होता है तब श्रधिक जगमगाता श्रौर भभकता है। पारसियों का प्रताप इतना प्रवत्न श्रीर कभी नहीं

दिखाई पड़ा था जितना उस समय जब क्षयार्श ने श्रपनी श्रसंख्य सेना लेकर यूनान पर चढ़ाई की थी, पर यथार्थ में पारसी जाति की शक्ति उस समय इतनी क्षीण हो गई थी कि थोड़े ही श्राघात से ध्वस्त हो सकती थी। जिस समय नेपोलियन अपनी चार लाख सेना ले कर युरोप का विजय करने की कामना से रूस की श्रोर चढ़ा था उस समय सारा युरोप काँप उठा था, पर सच पूछिए तो भीतर ही भीतर उसके विनाश के सामान इकट्टे हो रहे थे। श्रारंगज़ेब के राजत्वकाल में मुग्नल साम्राज्य अपने पूर्ण विस्तार को पहुँच गया था पर इतिहासविज्ञ मात्र जानते हैं कि वह वास्तव में उसके खंड खंड होने का श्रायोजन मात्र था। जिस समय महाराज पृथ्वीराज दिल्ली के राजसिंहासन पर थे उस समय राजपूतों की शक्ति पराकाष्टा को पहुँची जान पड़ती थी पर देखते ही देखते वह शक्कि विलीन हो गई और हिंदू साम्राज्य का श्रंत हो गया।

इतिहास की उस आस्थरता का, जिसका परिकान हमें पुस्तकों द्वारा होता है, एक और भी दृष्टांत दिया जा सकता है। विद्याभ्यासी युवक यदि संसार की बड़ी बड़ी राजधानियों के इतिहास का मिलान उनके राज्यों के इतिहास से करेंगे तो उन्हें जान पड़ेगा कि एक ओर तो उन राज्यों की शक्ति क्रमशः क्षीण हो रही थी और दूसरी ओरउन राजधानियों की शोभा पूर्ण समृद्धि को पहुँची दिखाई पड़ती थी। जब अवध

के नवाबों का प्रताप प्रस्थान कर चुका था, जब वे स्रपने राज्य की स्थिति के लिये दूसरी राज शक्ति का मुँह ताकने लगे थे, जब उनमें अपना बल कुछ भी नहीं रह गया था, जब क्षमताहीन विलासपरायण वाजिदश्रली शाह सहस्रौ रम-णियों से घिरे इए मोतियों की राख फाँकते थे उस समय लखनऊ के जोड़ का श्रौर दूसरा नगर भारतवर्ष में नहीं था। वहाँ श्राठो पहर सोना बरसता था। गोमती के किनारे छतर-मंज़िल, शीशमहल श्रादि को देख श्राँखों में चकाचौंध होती थी। नादिरशाह के आक्रमण के समय मुहम्मदशाही में दिल्ली की जो रानैक थी, वह फिर कभी काहे को दिखाई देगी। जिस समय महमूद ने हिंदुस्तान की श्रोर यात्रा की उस समय फूट श्रादि के कारण हिंदुओं की राजनैतिक शक्कि बिलकुल श्रीण हो चुकी थी; पर मथुरा, सोमनाथ श्रादि तीर्थ-स्थानों का ठाठवाट श्रौर वैभव वर्णन के बाहर था । जिस समय बादशाह बेलगाज़र अपने विशाल भवन में बैठा हुआ दीवार पर अपने भाग्य-लेख की पढ़ रहा था, और विजयी पारसियों की विजय-दुंदुभी का तुमल शब्द सुन रहा था उस समय बाबुल की शोभा अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी।

इतिहास की पुस्तकों से पाठकों को एक अत्यंत अनमोल शिक्षा मिलती है। मनुष्य-जाति के मामलों में परमेश्वर किस प्रकार समय समय पर हाथ डालता है वे स्पष्ट देखते हैं। पर श्राधुनिक कोटि के इतिहासवेत्ता इस बात को देख कर भी इस से अनभिन्न बनते हैं। वे प्रत्येक कार्य वा घटना के कारण का पता विकास-सिद्धांत अथवा निज-किएत नियमों द्वारा लगाने का दम भरते हैं। पर यह वात पेसी प्रत्यक्ष है कि इस पर धूल नहीं डाली जा सकती। यह संसार के इतिहास में श्रमिट श्रक्षरों में श्रंकित है। थोड़ा उन घटनाओं पर ध्यान दीजिए जिनके संहारे छत्रपति महाराज शिवाजी एक बड़े साम्राज्य के संस्थापक हुए थे और देखिए कि किस प्रकार वे दैव-प्रेरित जान पड़ती हैं। भारत के इतिहास में मगध का श्रंधराज-वंश प्रसिद्ध है। इसके शुद्र संस्थापक ने कन्न वंश के श्रांतिम राजा को धोखे से मार कर मगध का राजसिंहासन प्राप्त किया था। इस वंश का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चला। इसका श्रंतिम राजा पुलोम गंगा में डूब कर मरा। फिर वही दशा इस वंश की हुई जो इसके संस्थापक ने कन्न वंश की की थी। पुलोम का सेनापति रामदेव राजा वन बैठा। पर उसे भी इसका ठीक ज्यों का त्यों प्रतिकार ईश्वर की श्रोर से मिला। उसका सेनापति प्रतापचंद्र उसे गद्दी पर से हटा कर राजा हुआ। इस प्रकार यह प्रतिकार-परंपरा शताब्दियों तक चली, श्रौर एक सेनापति के पीछे दूसरा सेनापति राजा बनता रहा । ये सेनापित राजा इतिहास में श्रंध्रभृत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। देशद्रोही जयचंद ने द्वेष से प्रेरित होकर पृथ्वी-राज की शक्ति को ध्वस्त करने की कुटिल कामना से मुसल-

मानों को बुलाया पर कुछ दिन भी वह अपने इस घोर पाप का सुख न भोग सका। दो ही वर्ष के भीतर उसी सेना ने जिसे उसने अपने देशभाइयों का रक्त बहाने के लिये बुलाया था उसको रणभूमि में सुला कर उसका सर्वस्व हरण किया श्रौर द्रोह का भयंकर परिणाम भारतवासियों को दिखला दिया। भारतवालियों की धर्मप्रवृत्ति का बौद्ध धर्म द्वारा जो संस्कार द्वत्रा उसे देखने से स्पष्ट भलकता है कि किस प्रकार मनुष्यों का श्राचार व्यवहार श्रौर रीति नीति में श्रनुकुल परि-वर्त्तन उपस्थित करने के लिये परमात्मा की प्रेरणा से एक न एक नई शक्ति खड़ी हो जाती है। जिस समय भारतवासी श्रपना सारा धर्म-पुरुषार्थ वैदिक कर्मकांड की जटिल क्रियाओं में समभने लगे थे उस समय उन्हें परोपकार और दया धर्म की श्रोर फिर से प्रवृत्त करने के लिये भगवान् बुद्ध का श्रव-तार हुआ। अग्निष्टोम, वाजपेय, दर्शपौर्णमास आदि का जितना फल समभा जाता था उतना ही फल कुत्राँ तालाब ख़दवाने, बाग लगाने श्रादि का भी समभा जाने लगा। यह ठीक है कि परमात्मा का व्यापक उद्देश्य कभी कभी हमारे संकुचित उद्देश्य से भिन्न होता है जिससे हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएँ उठती हैं। हम जैसा होना न्याय समभते हैं वैसा होते न देख ईश्वर के विषय में श्रनेक प्रकार के संदेह करने लग जाते हैं। पर यदि विचार कर देखिए तो इतिहास में चारों श्रोर परमेश्वर की प्रेरणा का श्राभास मिलता है।

कितनी छोटी छोटी बातों से संसार में कितने बड़े बड़े उलट फेर हुए हैं यह प्रत्येक इतिहासिव मनुष्य को विदित है। जहाँ एक शिक्ष का पतन और नाश होता है वहाँ दूसरी शिक्ष का उदय और उत्थान होता है। अव्यवस्था के उपरांत व्यवस्था स्थापित होती है, अंधेर के पीछे सुनीति का संचार होता है, दुर्बलता के पीछे बल आता है। बड़े बड़े प्राचीन राज्यों के खँड़हरों की ईटों को जोड़ बटोर कर नये नये अधिक बल-चैभव-सम्पन्न साम्राज्य खड़े होते हैं। मिश्र, बाबुल, फ़ारस आदि के अविश्वष्टांश से यूनान की सम्यता का विकास हुआ, यूनान की खंडित शिक्ष से रोम राज्य खड़ा हुआ और रोम राज्य के छितराए खंडों से यूरोप की आधु-निक राजनैतिक शिक्षयों की सृष्टि हुई।

इस विषय पर विचार करते हुए पाठकों को थोड़ा मोग्रल बादशाह औरंगज़ेब के धर्मांध शासन पर ध्यान देना चाहिए। मोग्रल राज्य औरंगज़ेब के समय में उन्नति की चरम सीमा को पहुँचा। औरंगज़ेब मदांध हो कर दक्षिण की बीजाषुर आदि ग्ररीब रियासतों को हड़प करने के लिये बढ़ रहा था, पर बीच ही में यह क्या हुआ? शिवाजी किपणी एक महाशक्ति ने दीनदार औरंगज़ेब के गले रोज़ा मढ़ दिया! औरंगज़ेब के पहले सिक्ख जाति एक धार्मिक मंडली सात्र थी। पर जब औरंगज़ेब की धर्मांधता हद को पहुँच गई और सिक्ख लोग सताए जाने लगे तब सिक्ख जाति ने अपने

हाथ में श्रस्न लिया श्रीर श्रीरंगज़ेब के सामने ही गुरु गोविंद-सिंह ने सिक्खों की उस भावी शिक्त का श्राभास दे दिया जिसने सारे पंजीब में विजय का डंका बजा कर श्रफ़ग़ानि-स्तान के पठानों को भी कँपा दिया। जिस समय नेपोलियन सारे यूरप को ध्वस्त करने की कामना से चार लाख सेना लेकर इस की श्रोर बढ़ा उस समय उसकी क्या गति हुई? उसके लाखों सिपाही त्फ़ान श्रीर बर्फ़ में गल कर मर गए, न जाने कितनों ने भूख श्रीर प्यास से तड़फ तड़फ कर श्रपन प्राण दिए, श्रीर वह श्रपना सा मुँह लेकर बड़ी किट-नता से लीट सका।

पढ़ने से और श्रीर जो लाभ हैं श्रव में उन्हें थोड़े में कहना चाहता हूँ। श्रध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं, संसार के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। श्रध्ययन द्वारा हम झान के स्नोत तक बराबर पहुँच सकते हैं, चाहे झानदाता जिस स्थान पर हो और जिस काल में हुश्रा हो। इस विषय में दिक् या काल कोई बाधा नहीं डाल सकता। श्रध्ययन के द्वारा हम वाल्मीिक, ज्यास श्रीर गौतम से उतने ही परिचित हो सकते हैं जितने उनके समकालीन थे। श्रध्ययन हमें भारतवर्ष के श्रतुल झानभांडार से संतुष्ट कर सकता है, यूनान रोम श्रादि की ज्यवस्थित विचार-परंपरा से परिचित कर सकता है, श्ररब फ़ारस श्रादि की भावुकता

का श्रमुभव करा सकता है। भवभूति को हम मृत कैसे सम्भ जब कि वह 'उत्तररामचरित' द्वारा हमें अपनी मधुर वाशी सुना रहे हैं। क्या का लिदास की उज्जयिनी में क्षिप्रा के किनारे जाकर हमारा श्राँस बहाना ठीक है जब कि श्रपने श्रलौकिक काव्य द्वारा वे हमारे सामने उपस्थित हैं। थोड़ा सोचिए तो कि इससे बढ़ कर आनंद और क्या हो सकता है कि हम श्रपनी कोठरी में ऐसे ऐसे साथियों को ।लिए श्राराम के साथ लेटे हैं जैसे कालिदास, भवभूति, चंदबरदाई, तुलसी, रहीम। हमारा जब जी चाहता है तब हम जायसी की कहानी सुन कर अपना समय काटते हैं, जब मन में आता है अंधे सूर के प्रेम श्रौर चतुराई से भरे पद सुन कर रसमग्न होते हैं, कभी कल्पना में चित्रकृट के घाट पर बैठे राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की गंभीर गिरा से अपने उद्घिग्न मन को शांत करते और मर्य्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचंद्र का चरित्र देख पुलकित होते हैं। एक कोने में कवीर श्रपनी एड़ी बेड़ी बानी श्रौर 'सबद साखी' द्वारा पंडितों श्रीर मुझाश्रों को फटकारते बैठे हैं। कहीं बौद्धों से भगड़ते भगड़ते थक कर सिर पर हाथ दिए अद्वैतवादी शंकराचार्य्य संसार को मिथ्या बतला रहे हैं, कहीं भूषण जी मरहटों के बीच बैठे श्रन्याय-दमन की उत्तेजना दे रहे हैं। इसी प्रकार की एक खांसी मंडली जहाँ लगी दुई है वहाँ और कोई साथी न रहे तो क्या?

पुस्तकों के द्वारा किसी महापुरुष को हम जितना जान सकते हैं उतना उसके मित्र क्या पुत्र कलत्र भी नहीं जान सकते। चाण्क्य पर जितना उसके पाटक विश्वास करते हैं उतना उसके समय के लोग न करते रहे होंगे, उसकी बात चीत में वे खरी खरी बातें न आती रही होंगी जो उसके तेखों में श्राती हैं। ग्वाल श्रादि श्रंगार के कवियों से पाठकों के चरित्र श्रौर भाव जितने दृषित हो सकते हैं उतने उनके पास बैठनेवालों के न होते रहे होंगे। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में श्रास पास के लोगों से बोलने चालने में बहुत संकोच करते थे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में वे अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को वेधड़क खोल कर प्रकट कर देते हैं। उनकी पुस्तकों द्वाराहम उन्हें पूर्ण रूप में देखते हैं, उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने श्रा जाती है, कोई बात छिपी नहीं रहती। चाणुक्य के महत्त्व को जितना हम त्राज कल के लोग समभ सकते हैं उतना उसके सम-कालीन लोग नहीं समक्ष सकते थे। वे उसके गुण के प्रत्येक श्रंग को, उसकी स्थिति के पूर्ण रूप की नहीं देखसकते थे। यदि किसी पर्वत के आकार और विस्तार को पूर्ण रूप से देखना चाहो तो तुम्हें उससे कुछ दूर जा कर खड़ा होना होगा । इसी प्रकार हम उससे २००० वर्ष पीछे हट कर उसके "ब्रर्थशास्त्र" श्रौर "नीति" द्वारा तथा इतिहास में श्रंकित उसकी कृतियों के परिचय द्वारा उसकी बुद्धि की सूक्ष्मता श्रौर तत्परता का पूर्ण श्रनुमान श्रीर उसके बतलाए हुए श्रादर्श राज्य की भावना का पूरा श्रनुभव कर सकते हैं।

जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है श्रीर पुस्तकों से प्रेम रखता है, संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी ही बुरी हो, उसे साथियों का अभाव नहीं खल सकता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो श्रमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने श्रौर उसे समभाने के लिये सदा प्रस्तुत रहेंगे। कवि, दार्शनिक श्रौर विद्वान जिन्होंने श्रपने घोर प्रयत्नों द्वारा प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करके शांति श्रीर सुख का तत्त्व निचांड़ा है, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने त्रात्मा के गृढ़ रहस्यों की थाह लगाई है सदा उसकी सुनने तथा उस की शंकाश्रों का समाधान करने के लिये उद्यत रहेंगे। यदि पाठक चाहे तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसको तुच्छ चिंताश्रों से मुक्त करके ऐसी भावमयी सृष्टि में ले जाने के लिये तैयार रहेगा जहाँ सांसारिक प्रपंचों का लेश नहीं। चाहे कितनी ही घोर निस्तब्धता हो उसके कानों में प्रकृति का मधुर और रहस्यपूर्ण संगीत पड़ेगा, कोमल श्रीर गंभीर वचन सुनाई देगा। कालिदास अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल उसे मेघ के साथ श्रलकापुरी में पहुँचावेंगे, जहाँ—

नित पौन के पेरे कितेक हु बादर घूमत घूमत आवत हैं। जल बूँदन की बरखा करिके श्रँगनान के चित्र मिटावत हैं॥ भयभीत से फेरि करोखन हैं।सिमिटे तन बाहर धावत हैं। किंद्र ज्ञान को बेगि घुर्झाँ बनि के बड़े चातुर वेहू कहावत हैं॥ अथवा भवभूति के साथ जा कर वह उस दंडक बन में थोड़ा विश्राम पावेगा, जहाँ—

कहुँ सुंदर घन श्याम कतहुँ घारे छिवि घोरा।
कहुँ गिरि खोहन गूँजि बढ़त भरनन कर सोरा।
सुनसान कहुँ गंमीर बन, कहुँ सोर वनपसु करत हैं।
कहुँ लपिट निसरत सुप्त अजगर साँस सन तरु जरत हैं।
गिरि खोह महँ कछु जल भरे, कहुँ छुद्र खात लखात हैं।
अहि स्वेद गिरगिट पियत तहुँ जब प्यास सन घबरात हैं।
तुलसीदास उसे अपने साथ गंगा उतर कर वन की ओर
जाते हुए राम लक्ष्मण को दिखावेंगे जिनके अलौकिक सींदर्थि
के कारण

गाँव गाँव श्रस होइ श्रनंदू।
देखि भानुकुल-कैरव-चंदू॥
जो यह समाचार सुनि पावहि।
ते नृप रानिहि दोष लगावहि॥
श्रीर कहेंगे—

घन्य भूमि बन∙पंथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाँव तुम घारा॥ घन्य विहमः मृग काननचारीः। सम्प्रताःजनम मे तुमहिं निहारी॥ इम सब घन्यःसहित परिवारा।

## दीख दरस भरि नयन तुम्हारा॥

जायसी उसे किंतग देश में ले जाकर जहाज़ पर चड़ावेगा और राजा रतनसेन के साथ सिंहलद्वीप में उतार कर
प्रेमपथ का माधुर्य और त्याग दिखावेगा, फिर चित्तौर गढ़
ला कर चिता पर बैठी पद्मावती (पद्मिनी) के सतीत्व की
अद्भुत दी दित का दृश्य सम्मुख करेगा। चंद बरदाई उसे
प्राचीन काल के सूर सामंतों की आन और नोक में कि दिखावेगा। इस प्रकार विद्याभ्यासी पुरुष बड़े बढ़े लोगों की
प्रतिमा से अपने भावों को पुष्ट करेगा। प्रत्येक युग और
प्रत्येक देश के महान पुरुष उसके सामने हाथ बाँधे इस प्रकार
खड़े रहेंगे जिस प्रकार मंत्रवेत्ता के आह्वान पर देवता उपस्थित होते हैं।

पढ़ते समय हमं विद्वान् श्रौर प्रतिभाशाली पुरुषों के मनोहर वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों श्रौर विचारों को
मन में संचित करते जाना चाहिए जिसमें हमारे पास झान
का एक ऐसा प्रचुर मांडार हो जाय कि उसमें से समय समय
पर जब जैसा श्रवसर पड़े हम शांति, उपदेश श्रौर उत्साह
प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का भांडार श्रधिकार में रखना
उपयोगी श्रौर श्रानंदप्रद दोनों है। बहुत से ऐसे श्रवसर श्रा
पड़ते हैं जब हमारा जी टूट जाता है श्रौर हमारी शक्ति शिथिल
हो जाती है। सोचिए तो कि ऐसे श्रवसरों पर किसी ऐसे
पुरुषार्थी महातमा के उत्साहपूर्ण वचनों से कितना उत्साह

श्राप्त हागा जिसने कठिन संकट श्रीर विश्व सहे पर श्रंत में श्रपने श्रध्यवसाय के बल से सिद्धि श्राप्त की। इस वचन से कितना उत्साह मिलता है—

> छुँड़िए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम. जाही विधि राखैं राम, वाही विधि रहिए।

प्रयत्न में हताश वा दुखी व्यक्ति को कितना धैर्य्य बँध सकता है यदि उसे किसी ऐसे महात्मा के वचन सुनने की मिलें जो दुःख पड़ने पर कहता है — "ईश्वर चाहता है कि हम इस दशा में रहें, हम इस कर्त्तव्य को पूरा करें, हम इस व्याधि को भोगें, हम इस विपत्ति में पड़ें, हम यह अपमान और ताप सहें ' ईश्वर की जैसी इच्छा ! ईश्वर की यही इच्छा है, हम या संसार चाहे जो कुछ कहे। उसकी इच्छा ही हमारे लिये परम धर्मी हैं"। बहुत से श्रवसर श्राते हैं जब दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य्य करना, दूसरों की अधीनता स्वीकार करना श्रीभमानी युवकों को बड़ा कडुश्रा जान पड़ता है। ऐसे श्रवसर पर यदि वे इस बात का स्मर्ण कर लें तो बहुत ही अच्छा है कि संसार में जितने बड़े बड़े विजयी हुए हैं वे श्राक्षा मानने में वैसे ही तत्पर थे जैसे अपना देने में। बहुत से ऐसे अव-सर श्राते हैं जब सत्य के मार्ग पर स्थित रहने की उचित दृढ़ता हमें नहीं सुभती और हम चटपट श्रावेश में श्राकर काम करना चाहते हैं। ऐसे श्रवसरों पर हमें गिरिधर की इस चेतावनी का स्मरण करना चाहिए-

बिना बिचारे जो करै सो पाछे पछिताय। काम बिगारै श्रापनो जग में होत हँसाय॥

श्रस्तु, पढ़ने का एक लाभ तो हुश्रा कि उससे हम समय पड़ने पर शिक्षा, उत्साह श्रौर शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके श्राति।रिक्त उसके द्वारा हमें ऐसे ऐसे श्रस्त्र श्राप्त होते हैं जिन्हें ले कर जीवन के भीषण संप्राम में हम अपनी थाप रख सकते हैं। उससे हमें उत्तम श्रौर उत्कृष्ट विचारों का श्राभास तथा उत्तम काय्यों की उत्तेजना मिलती है। एक बार किसी सरदार ने राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई उचित श्रीर न्यायसंगत कार्य्य करने पर उद्यत एक दूसरे सरदार को परामर्श देते हुए कहा,"पर महाशय,राजात्रों का कोघ तो श्राप जानते हैं,मृत्यु सामने रक्की है"। दूसरे सरदार ने चट उत्तर दिया 'तब तो मुक्तमें और श्रापमें केवल इतना ही श्रंतर है कि मैं श्राज मकँगा श्रौर श्राप कल"। इस श्रमिप्रायगर्भित वाक्य से किसका उत्साह नहीं बढ़ेगा, किसका चित्त दढ़ नहीं होगा? कोई छोटा है या बड़ा, यह कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि जो जिस श्रेणी में है वह उसके धर्म का पालन करता है या नहीं। साधारण विद्या बुद्धि का मनुष्य भी यदि मर्य्यादा का ध्यान रखता हुआ धर्मपूर्वक अपना कार्य्य करता जाय तो वह उसी प्रकार सफलमनोरथ हो सकता है जिस प्रकार कोई बड़ा बुद्धिमान् मनुष्य। इस विषय पर मुभे बहुत कहने की श्रावश्यकता नहीं। पढ़ने का बड़ा भारी श्रलभ्य

श्रीर मनोहर लाभ यह है कि उससे चित्त शुभ भावनाश्रों श्रीर प्रौड़ विचारों से पूर्ण हो जाता है। जब कभी जी चाहे मनुष्य चुपचाप बैठ जाय और जो कुछ उसने पढ़ा हो उसका चिंतन करता हुआ उपयोगी और आनंदपद विचारों की धारा में मग्न हो जाय, इसके लिये उसे किसी प्रकार के बाहरी श्राधार की श्रावश्यकता नहीं। खाली बैठे रहने के समय-जैसे रेल, नौका आदि की यात्रा में-हमारे लिये यह एक ·श्रच्छा लाभकारी मानसिक व्यायाम रक्खा हुश्रा है कि हमं किसी श्रच्छे ग्रंथकार की कोई पुस्तक उठा लें श्रौर उसकी बातों को, उसकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों को तथा उसके मनोहर द्यांतों को हृदय में इस क्रम से धारण करते जायँ कि जब श्रवसर पड़े तब हम उन्हें उपस्थित कर सकें। हृद्य का यह भांडार ऐसा होगा जो कभी खाली न होगा, दिन दिन बढ़ता जायगा। इस प्रकार हृदय में संचित किए हुए भाव श्रीर द्यांत मोतियों के समान होंगे जिनकी श्राभा कभी नष्ट वा क्षीण नहीं होती।

पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयों और प्रलोभनों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का, हमारे समय की कुप्रवृत्तियों का जो निराकरण हाता है वह भी थोड़ा लाभ नहीं है। इस विषय में अध्ययन औषधोपचार का काम करता है। जो लोग दिन भर ऐसे कामों में हैरान रहते हैं जिनमें कठिन तर्क वितर्क और सूक्ष्म विवेचना की आवश्य- कता होती है उन्हें चाहिए कि जब अवकाश मिले तब दे विस्तीर्ण कल्पनावाले लेखकों की भावमयी रचनात्रों का अव-लोकन करें। पर जहाँ तक देखा जाता है ऐसे लोग उत्कृष्ट कल्पना-पूर्ण रचनात्रों श्रीर काव्यों से दूर भागते हैं, वे यह नहीं समभते कि उन्हें ऐसी पुस्तकों के अध्ययन की वड़ी श्रावश्यकता है । क्योंकि जो श्रपने समस्त जीवन का संस्कार करना चाहता हो उसे श्रंतःकरण की ऐसी वृत्तियों का श्रभ्यास रखना चाहिए जिनका काम उसे श्रपने नित्य. के व्यवसाय में नहीं पड़ता अथवा जिनके व्यवहार की श्रोर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती । तर्कशास्त्र का श्रभ्यास ऐसे लोगों के लिये बहुत उपयोगी होगा जो प्रमाणपूर्वक यथातथ्य बात कहने तथा प्रौढ़ युक्ति देने में श्रनभ्यस्त हैं। जो जटिल विवेचना श्रीर कठिन मानसिक प्रयास में व्यस्त रहते हैं काव्यों के अवलोकन से उनके चित्त को बहुत विश्राम श्रौर श्रानंद मिलेगा। बहुत से लोगों के लिये ऐतिहासिक पुस्तकें श्रीषध श्रीर पुष्टई का काम करेंगी। विशेष विशेष पुस्तकें विशेष विशेष श्रवस्थाओं के लिये उप-योगी होंगी। नाच रंग श्रौर भोग विलास की प्रवृत्ति का संशो-धन भर्तृहरि के नीति और वैराग्यशतक तथा केशव की विज्ञानगीता श्रादि से हो सकता है। जिसमें प्राकृतिक दश्यों के सौंदर्य के अनुभव की मार्मिकता नहीं उसमें कालिदास और भवभूति की वाणीं सुनते सुनते यह मार्मिकता त्रा जायगी।

प्रत्येक अवसर और प्रत्येक दशा के लिये वाल्मीकि का महा-काव्य उपयुक्त होगा। जो हर समय उदासी श्रीर मुँह लटकाए रहते हैं उनकी द्वा भारतेंदु हरिश्चंद्र श्रौर प्रतापनारायण मिश्र के नाटकों तथा बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के उपन्यासों से हो सकती है। मानसिक विकारों के लिये पुस्तकें बहुत ही उप-युक्त श्रीषध हैं। जिनका चित्त श्रपने श्रासपास के व्यापारों को दिन रात देखते देखते ऊब गया हो उन्हें चाहिए कि वे श्रद्-भुत घटनात्रों श्रीर वृत्तांतों से पूर्ण यात्रा की पुस्तकें पढ़ें। इससे उनका चित्त बहल जायगा श्रौर उनमें फ़रती श्रा जायगी। 'चीन में तेरह मास,''भारतभ्रमण' 'कोलंबस की यात्रा'इत्यादि को हाथ में लेकर जब वे चीन, लंका, अमेरिका की बैठे बैठे सैर करेंगे तब वे श्रपने को कारागार से मुक्क हुश्रा समर्भेगे श्रौर सृष्टि के विस्तार को देख प्रसन्न होंगे। संकीर्ण भाव के लोगों के श्रागे इतिहास की पोथियाँ खोल कर रखनी चाहिएँ। एक ग्रंथकार कहता है—''मुभे स्मरण श्राता है कि मैंने एक बार एक ऐसे पुरुष को जो पत्नी के मरने पर उसके वियोग में दिन दिन घुलता जाता था और किसी प्रकार की दवा दारू के पास नहीं जाता था भूगर्भशास्त्र की दस पाँच बातें सुनाकर चंगा कर दिया। मैंने तो यह सोचा है कि जिस प्रकार पुस्तका-लयों में लोग विषय के अनुसार दर्शन, गणित, इतिहास, काव्य, विज्ञान आदि लिख कर अलमारियों पर चिपकाते हैं उसी प्रकार जिन जिन रोगों के लिये जो जो पुस्तकें उपकारी

हों उनकी अलमारियों पर उन्हीं रोगों के नाम-काश, ज्वर, शोकोन्माद श्रादि-लिख कर लगा दूँ।" श्रागे चलकर वही ब्रथंकार थोड़ा गंभीर हो कर फिर कहता है ''जब कोई ऐसा दुःख तुम्हारे चित्त में समा जाता है जो हटाए नहीं हटता है, श्रौर तुम यह समभने लगते हो कि जब ईश्वर ने इस एक सुख से तुम्हें वंचित कर दिया तब फिर जीवन व्यर्थ है, तब तुम्हारे लिय श्रच्छा यह होगा कि बड़े बड़े पुरुषों के जीवन चरित हाथ में जो। फिर देखों कि उनमें एक पृष्ठ भी ऐसान मिलेगा जिसमें किसी तुम्हारे ऐसे दुःख का पचड़ा गाया गया हो। प्रत्येक पृष्ठ में बराबर जीवन में श्रयसर होते जाने की बात मिलेगी। तुम पर जहाँ कोई दुःख पड़ा तुम समस्रते हो कि बस तुम बिना हाथ पैर के हो गए, तुम्हारी कमर टूट गई। नहीं, कभी नहीं ! तुम्हारे हाथ पैर ट्रूटे नहीं उनमें सुन-भुनी चढ़ गई है। जीवनचरित में तुम देखोंगे कि किस प्रकार दुःखों को लाँघता फाँदता महान् पुरुष का जीवन श्रागे बढ़ता गया है।"

मनुष्य को किन किन विषयों के पठन का क्रम रखना ठींक होगा इसका विचार बहुत कुछ उसके व्यवसाय के अनुसार होना चाहिए। जो दिन रात किस्से कहानियाँ ही पढ़ा करता है वह अच्छा गणितक कभी नहीं हो सकता। पर यह भ्यान रखना चाहिए कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य अंतः-करण का अर्थात् उसकी सब शक्तियों का समान संस्कार है

जिसमें जब जिस शक्ति का प्रयोजन पड़े उससे काम लिया जा सके। इससे हमें श्रांख मूँद कर विद्या के किसी एक ही विभाग की श्रोर संलग्न न हो जाना चाहिए। विवेचन-शक्ति का ऐसा अनन्य अभ्यास न करना चाहिए जिससे कल्पना की शक्ति मारी जाय श्रौर कल्पना के व्यवहार की भी इतनी श्रिधिकता न हो कि विवेचन की शक्ति मंद पड़ जाय।दोनों का पल्ला एक हिसाव से रक्खा जाय-ठीक उसी प्रकार जैसे संगीत में बहुत से बाजे एक साथ बजते हैं पर उनमें से कोई एक दूसरे की दबा कर ऊँचा नहीं होने पाता, सब इस कम से बजते हैं कि स्वर-मैत्री बनी रहे। यदि कोई बज़ाज़ दिन रात कपड़ों ही की वातचीत किया करे तो लोग ऊब जायँ और उसके पास कोई न बैठे। एक अनुभवी नीतिक कहता है-"जो कोई मनुष्य व्यवसायसंबंधी श्रध्ययन ही की श्रोर दत्तचित रहेगा, संस्कार-शिक्षा की श्रोर मन न लगावेगा उसे यह समभ रखना चाहिए कि व्यवसाय-शिक्षा चाहे कितनी ही पूर्ण हो उससे व्यवसाय का पूरा परिज्ञान नहीं हो सकता। व्यवसाय की नियम-पद्धति में उसे अपने व्यवसाय का एक श्रत्यंत श्रावश्यक श्रंग सीखने को रह जायगा, उसे इसका बोध न होगा कि व्यवसाय की विशेष विशेष बातों का मनुष्य की सामान्य प्रवृत्तियों श्रीर भावनाश्रों से कैसा संबंध है। क्रानृत ही के व्यवसाय को लो। एक श्रोर तो इससे बढ़ कर कृत्रिम, श्राडंबरपूर्ण तथा भावुकता-शून्य दूसरा विषय नहीं,

दुसरी श्रोर मनुष्य जाति के स्वत्व, उसकी स्वतंत्रता श्रादि से यह घनिष्ट संबंध रखता है जिससे एक वकील के लिये सब बातों का थोड़ा बहुत जानकार होना जितना आवश्यक है उतना श्रच्छा क़ानूनदाँ होना नहीं। जो मनुष्य विद्या के एक ही श्रंग में लिप्त रह जाता है वह उस श्रंग का भी पूर्ण श्राध-कारी नहीं हो सकता क्योंकि विद्या के भिन्न भिन्न अंगों का संबंध पक दूसरे से लगा हुआ है, वे एक दूसरे के आश्रित हैं। जो श्रपना सारा जीवन केवल व्याकरण ही में विता देते हैं उनकी विद्या बुद्धि कैसी होती है यह प्रकट ही है। जो श्रांख मूँद कर किसी एक ही विषय में लीन रह जाता है संसार उसे मुर्खों की कोटि में समभता है। वह कुछ नहीं जानता। जहाज़ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कई बंदर-गाहों पर उतरना पड़ता है, यदि विश्राम के लिये नहीं तो रसद के लिये सही। इसीसे मेरा प्रत्येक मनुष्य से यह कहना है कि जहाँ तक हो सके किसी एक विषय में प्रवीगता प्राप्त करते हुए सब बातों की श्रावश्यक जानकारी प्राप्त करो श्रीर पूरे मनुष्य बनो। इससे उस विषय में भी उत्कृष्टता ब्रावेगी और मानव जीवन भी सफल होगा। इसी ढंग से तुम उस विचार-संकीर्णता से बच सकते हो जो किसी एक ही विषय में मग्न रहनेवालों में पाई जाती है। सारांश यह कि पेशा वा व्यवसाय चाहे जी हो, जो लोग उसी पेशे ही भर में रह जायँगे वे उन चीनियों के समान एकांगदर्शी और संकीर्ण ज्ञान के हो जायँगे जो अपने बनाए हुए भूगोल के नक्तरों में चीन साम्राज्य के तो छोट छोटे गावों तक को लिखते हैं पर उसके आगे लिख देते हैं ''अज्ञात मरुभूमि" वा ''बर्बरों का देश"।

शरीर को स्तस्थ रखने के लिये यह आवश्यक है कि ब्राहार के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न ग्रण रखनेवाले पदार्थ हों। हमें ऐसी वस्तुश्रों का भोजन करना चाहिए जिनसे रुधिर भी बने, मांस भी बने, मेद भी बने, श्रस्थि भी बने। मनुष्य रोटी ही पर नहीं रह सकते। यदि वे केवल रोटी ही खायँ तो उनके जोड़ों और पेशियों में फ़ुरती न रहेगी, स्नायुश्रों की शक्कि शील हो जायगी, हाथ पैर न उठेंगे, श्रीर रक्क दूषित हो जायगा। जो दशा शरीर की है वही श्रात्मा की भी है। श्रंतः करण तभी सशक्त श्रौर फ़रतीला रह सकता है जब उसके पोषण के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएँ पहुँचाई जायँ। उसकी कल्पना की शाक्कि को भी पोषण सामग्री पहुँचांनी होगी श्रौर विवेचना की शक्कि को भी-विवेक को भी पुष्ट रखना होगा श्रौर भावना को भी तिव रखना होगा। इसं प्रकार श्रंतःकरण को स्वस्थ श्रीर बिलष्ट रखना ही पढ़ने का उद्देश्य है। श्रध्ययन से श्रंतःकरण की सारी वृत्तियों का श्रभ्यास बढ़ता है, इससे बल श्रौर उत्साह भी प्राप्त होता है श्रौर श्रावश्यकतानुसार शांति भी श्राती है।

में ऊपर बतला चुका हूँ कि पढ़ने का एक उद्देश्य चित्त में चेतावनी श्रौर उत्तजना से भरी उत्तम उक्तियों को धारण करना भी है। इसी प्रकार पढ़ने का एक प्रयोजन यह भी है कि इतिहास, काव्य श्रादि से उत्कृष्ट कम्मों के द्रष्टांतों को चुन कर उन्हें हृद्य में श्रांकेत करक सजावे-ठीक उसी माँति जैसे गुणी चित्रकार श्रपनी चित्रशाला को सजाता है। इन दृष्टांतों श्रौर घटनाश्रों को एक एक करके स्मृति के सम्मुख लाना, उनके ब्योरों पर ध्यान देना, उनके महत्त्व का चितन करना, और उनसे उपदेश ग्रहण करना कितना श्रानंददायक होता है ! वे चित्र जिन्हें पाठक श्रपनी स्मृति में उपस्थित करेंगे उतने ही रंग बिरंग के होंगे जितने प्रकार के प्रंथ वे देखेंगे। उन्हें भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास से, श्रेष्ठ पुरुषों के जीवनवृत्तांतों से, कवियों की श्रलौकिक सृष्टि से, यात्रियीं श्रीर श्रन्वेषकों की छानबीन से, वैज्ञानिकों के श्रनुसंधान से अनेक प्रकार के रुचिर और मनोरम दृश्य प्राप्त होंगे। वे वेद-व्यास श्रांकित महात्मा भीष्म के उस समय के पराक्रम की देखेंगे जब वे रथ पर चढ़े पांडव सेना पर ऋनिवार्य ऋसीं की वर्षा कर रहे थे, श्रपने बाणों के श्रखंड प्रवाह से पांडवाँ को विकल कर रहे थे, श्रौर श्रर्जुन ऐसे घीर श्रौर पराक्रमी पुरुष के छुक्के छुड़ा रहे थे। उसके उपरांत फिर उन्हीं वृद्ध भीष्म पितामह को पाठक शरशय्या पर लेटे लेटे राजनीति श्रौर धर्म्म के गुर्ढ़ तस्त्रों का उपदेश करते देखेंगे। पाठक अपने स्मृतिक्षेत्र में देशभक्ति के और सची वीरता के इस हश्य को जब चाहें तब देख सकते हैं-"श्राज १६३२ संवत के श्रावण मास की सप्तमी है। श्राज मेवाड़ के राजपूत 'स्वर्गा-द्पि गरीयसी' जनमभूमि के लिये प्राण देने को उद्यत हुए हैं। बादशाह अकबर की कई लाख सेना मानसिंह के साथ मेवाड़ पर अधिकार करने को आई है। मुग्रल सम्राट्ट सूर्य्यवंश पर कलंक की कालिमा लगाने पर उद्यत हैं। इधर मेवाड़ के वीर-शिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह जी इस वंश की पवित्रता को श्रटल रखने के लिये प्राणपण से कटिबद्ध हैं। सच्चे क्षत्रिय बीर ने सच्चे क्षत्रियपन के गौरव की रक्षा का संकल्प विकल्प किया है। चिरस्मरणीय हर्द्धाघाट के मैदान में मेवाड़ के श्रव-**लं**ब श्रौर गौरव-स्वरूप केवल बाइस हज़ार राजपूत वीर इकट्टे हैं श्रीर महाराणा प्रताप इनके नेता बनकर श्रसंख्य मुग्रल सेना की गति का श्रवरोध करने को खड़े हैं"। पाठकों को इतना ही श्राभास दे देना बहुत होगा, वेस्वयं भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों से भिन्न भिन्न प्रकार के मनोहर दश्य चन लेंगे।

सद्भा विद्यानुरागी ज्ञानप्राप्ति का साधन इस लिये करेगा जिसमें वह अपना तथा दूसरों का हित-साधन कर सके। उसका मुख्य उद्देश्य उन शक्तियों की वृद्धि और परिष्कृति का साधन होना चाहिए जो उसे प्राप्त हैं। और उस साधन का मुख्य फल वह आनंद होना चाहिए जो ज्ञान द्वारा प्राप्त होता

है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का लाभ में और क्या बतलाऊँ? प्रसिद्ध श्रंग्रेज विद्वान् बेकन का उपदेश है कि ''हमें खंडन मंडन करने के लिये, विश्वास श्रौर स्वीकार करने के लिये. तरह तरह की बात छेड़ने के लिये नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि विवेक श्रौर विचार के लिये पढ़ना चाहिए"। श्रागे चल कर उसने पटन, वार्तालाप, श्रौर लेखन का भेद समकाया है क पठन से पूर्णता, वार्त्तालाप से तत्परता, श्रौर लेखन से यथा-र्थता त्राती है।इसी से वह कहता है "यदि कोई मनुष्य थोड़ा बिखे तो समभाना चाहिए उसे धारणा की आवश्यकता है, यदि थोड़ा वार्त्तालाप करे तो समभना चाहिए कि उसमें उपस्थित बुद्धि का श्रभाव है श्रीर यदि थोड़ा पढ़े तो सम-भना चाहिए कि उसे चतुराई और समभ की आवश्यकता है"। बातचीत श्रौर लिखना दोनों बहुत प्रयोजनीय हैं, बात-चीत व्यवहारकुशल पुरुषों को प्रायः पुस्तक का काम देती है, पर विद्यानुरागी के लिये पढ़ना एक बड़ा भारी मंत्र है जिसके प्रभाव से चिर-काल का संचित ज्ञान-भांडार उसके सामने खुल पड़ता है, वह सब काल के पुरुषों का समकालीन हो जाता है, श्रीर सब जातियों के विचारों का श्रागार बन जाता है, सैकड़ों पीढ़ियों के प्रयत्न का फल उसके हाथ में श्रा जाता है। यह प्रत्यक्ष है। के मनुष्य के कम्मों की व्यवस्था द्भान से प्राप्त होती है, और ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो अनेक विषयों से संबंध रखता है। ऐसे ज्ञान का द्वार अध्ययन है।

पर अध्ययन वा पढ़ना है क्या वस्तु ? बिना किसी उद्देश्य के यों ही सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना. जैसा कि प्रायः लोग मनबहलाव के लिये श्रवकाश के समय किया करते हैं, पढ़ना नहीं है बिलक उनमें लिखी बातों की विचारपूर्वक स्थिर किए हुए नियमों श्रौर व्यवस्थाश्रों के ब्रनुसार पूर्ण रूप से हृदय में प्रहण श्रौर धारण करने का नाम पढ़ना है। आर्थर हेल्पस् कहते हैं—''प्रत्येक स्त्री पुरुष को, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, श्रपने पढ़ने का कोई उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। वह अपनी शिक्षा का कोई एक मूलकांड मान ले जिससे चारों श्रोर शाखाएँ निकल कर उस मुलवृक्ष के लिये प्रकाश श्रीर वायु संचित करें जो श्रागे चल कर शोभायमान श्रौर उपयोगी निकले तथा बराबर फूलता फलता रहे ''। विद्यार्थी को इसका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। यदि वह बिना नक़शे वा ध्रुवयंत्र के यों ही विद्या के श्रपार समुद्र में चल पड़ेगा श्रीर यह स्थिर न कर लेगा कि उसे किस बंदर की श्रोर चलना है तो या तो उसकी नाव डब जायगी या हवा श्रीर लहरों की भोकें खाती इधर उधर टकराती फिरेगी"। यहाँ पर कोई एक ऐसी युक्ति बतलाने की चेष्टा करना मुखेता ही होगी जिसके श्रनुसार प्रत्येक मनुष्य श्रपने लिये श्रध्ययन का मार्ग स्थिर करे। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि कोई पुरुष सरसरी तौर पर पढ़ने का अभ्यास न डाले बहिक श्रपने मानसिक संस्कार का ध्यान

रक्खे। यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कुछ दिनों में आप से आप मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए। यद्यप्रि अध्ययन के लिये कोई ऐसी सटीक युक्ति नहीं बतलाई जा सकती पर विद्यार्थी को जिन साधारण सिद्धांतों पर अपने अध्ययन का कम स्थिर करना चाहिए वे निर्धारित किए जा सकते हैं।

सबसे पहली बात तो यह है। के पढ़ना नियमपूर्वक होना चाहिए, श्रर्थात् उसके लिये नित्य कुछ समय रख लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही श्रावश्यक बातों को छोड़ श्रौर दूसरी बातें उस समय के बीच बाधक न होने पावें। यदि विद्यार्थी के जीविका के लिये कोई काम करना पड़ता हो तो यह समय सुबीते के अनुसार ही रक्खा जा सकता है। बहुत करके ऐसे व्यक्ति को रात ही को ऐसा समय मिल सकता है जिसमें वह अपनी प्रिय पुस्तकों को हाथ में ले। अन्यथा संबेरे का समय ही एकाप्र चित्त से श्रध्ययन करने के लिये उपयुक्त होता है। उस समय चित्त बहुत तत्पर रहता है। रात भर के विश्राम से उसकी सारी शक्तियाँ काम करने के लिये तैयार रहती हैं। सुरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य संबेरे स्नानादि के उपरांत कुछ पद बना कर तब जलपान आदि करते थे। यही बात कई मक्क कवियों के विषय में कही जाती है। प्रसिद्ध अंग्रेज़ इपन्यासकार स्काट मातःकाल जलपान श्रादि करके दो पहर

तक लिखता था। पर चाहे सबेरे का समय हो चाहे रात का, चाहे एक घंटे का समय लगाया जाय चाहे दो तीन घंटे का, उसका नियम बराबर रखना चाहिए। टेव ही सब कुछ है। प्रायः ऐसा होता है कि हमें पढ़ने लिखने को जी नहीं चाहता, श्रालस्य मालूम होता है। इसे दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए, नहीं तो आत्मसंस्कार की सारी आशा धृत में मिल जायगी। इस बुरे प्रभाव से बचने की सब से अच्छी युक्ति यही है कि बाँधे हुए नियम का दृढ्तापूर्वक पालन करे, उसे टूटने न दे। ह्यारा चित्त सदा एक सा नहीं रहता। उसमें सदा एक सी तत्परता नहीं रहती। आज हम जिस बात को ले कर श्राशा श्रौर उत्साह से भरे हैं उसी बात से कल कोई श्राशा नहीं बँघती। प्रत्येक मनुष्य चित्त की इस चंचलता का वशी-भूत है। पर यदि बुद्धि उदय होकर तुम्हें आलस्य छोड़ने श्रौर उत्साह के श्रभाव में भी कठपुतली की तरह चटपट काम कर चलने का श्रादेश करे श्रौर तुम उस काम को कर चलों तो थोड़ी ही देर में देखोंगे कि तुम में ज्यों का त्यों उत्साह श्रा गया है; फिर तुम सोचोगे कि हमने बहुत श्रव्छा किया जो अपने नियमित विधान आलस्य के फेर में पड़ कर नहीं छोड़े। बुद्धि को साधना का सहारा दो, आलस्य और खिन्नता को अपने दढ़ संकल्प द्वारा हटाश्रो, फिर देखोंगे कि श्रालस्य तुम्हें श्राता ही नहीं श्रीर तुम्हारे चित्त में संयम श्रीर श्रध्यवसाय का संस्कार दृढ़ हो गया है।

दूसरी बात यह है कि पढ़ना समभ बुभ कर हो, अर्थात हम प्रथकार के भाव को ठीक ठीक समभने का उद्देश्य रक्खें. उसकी वाक्यरचना पर ध्यान दें, उसके पूर्वपक्ष श्रौर उत्तर पक्ष को समभें, उसकी बुटियों का पता लगावें तथा उसके सिद्धांतों की परीक्षा करें। हम जो पुस्तक पढ़ें उसका मत भी देखें और श्रपना मत भी देखें। उस पुस्तक का अभिप्रायंक्या है ? उस श्रमिप्राय का साधन वह किस ढंग से करती है ? क्या हम उसके अभिपाय को पूर्णकर से समकते हैं और उसके साधन का श्रच्छी तरह निरीक्षण करते हैं ? क्या उसमें किए दुए तर्क से हमारा समाधान होता है?क्या उसके वर्णन हमारे चित्त में स्पष्ट दश्य उपस्थित करते हैं ? उसमें वस्तुओं श्रीर व्यक्तिश्रों के जो जो प्रसंग श्राए हैं उन्हें हम श्रव्छी तरइ समभते हैं ? सारांश यह कि क्या हमारा चिच वहीं भाव प्रहण करता है जो प्रंथकार ने धारण किया था? क्या हम उसी रूप से विवेचना करते हैं जिस रूप से उसने की थी, क्या हमारे विचार में भी वैसा ही श्राया है जैसा उसके विचार में आया था ? यदि नहीं, तो क्या हम यह देख सकते हैं कि किन किन बातों में और कहाँ तक हम उससे सहमत नहीं हैं श्रीर क्यों सहमत नहीं हैं ? इन प्रश्नों का ठीक उत्तर बिना सुक्ष्मता के साथ हुब कर श्रध्ययन किए हुए नहीं दिया जा सकता। इस रीति से अध्ययन करने का कष्ट प्रायः नवयुवक नहीं उठाते पर उन्हें समभ रखना

चाहिए कि बिना इस ढंग से अध्ययन किए किसी अच्छे ्र प्रंथ वा बड़े प्रंथकार का श्रिभिपाय पूर्ण रूप से समक्त में नहीं श्रा सकता। यह प्राणाली पहले बहुत लंबी चौड़ी श्रीर कष्ट-साध्य प्रतीत होगी पर थोड़े दिनों के श्रभ्यास से हम इसका श्चनुसरण सहज में श्रौर जल्दी जल्दी करने लगेंगे।काल पाकर हमें इसकी टेव सी पड़ जायगी श्रीर हम भट भट पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते जायँगे श्रोर हमारा पढ़ना इसी प्रणाली के श्रनुसार श्राप से श्राप होगा। पर यदि ऐसा न भी हो तो भी इस प्रणाली से श्रध्ययन करने में जो श्रधिक समय श्रौर परिश्रम लगेगा उससे भरपूर लाभ होगा। जो पुस्तक इस प्रकार समभ बूभ कर पूर्ण रूप से पढ़ी जायगी वह सब दिन के तिये हमारी हो जायगी, उसके भाव हमारी नस नस में घुस जायँगे श्रौर उसका विषय हमारे ज्ञान का एक श्रंग हो जायगा। इस प्रकार पूर्ण रूप से दस पुस्तकों का पढ़ना साधारण रीति से सी पुस्तकों के पढ़ने से अच्छा है। जो मुसाफ़िर डाक-गाड़ी में बैठा रम्य से रम्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच से हो कर ३४ मील प्रति घंटे के हिसाब से भागा जाता है वह भला क्या देख सुन सकता है ? वह एक बड़े देश से हो कर निकल जायगा पर उसकी विशेषताश्रों को न जान सकेगा। एक बात श्रीर भी है। यदि इस प्रणाली का पूर्णतया श्रनुसरण किया जायगा तो पढ़ने में बड़ी सुगमता होगी क्योंकि इसके द्वारा हम प्रस्तुत पुस्तकों की अञ्छी बातों का पूरा आनंद सेते जायँग। श्रष्टुत से नवयुवक यह कहते सुने जाते हैं कि मैंने यह पढ़ा है वह पढ़ा है पर यदि उनसे पूछिए तो पुस्तक के नाम के सिवा वे श्रौर कोई बात नहीं बतला सकते। यह कोई पढ़ना नहीं है, इसे समभ बूभ कर पढ़ना नहीं कह सकते। तुम किसी पुस्तक को तब तक पढ़ी हुई नहीं कह सकते जब तक कि उसका सार तस्व, उसके निरूपण की शैली, श्रंथकार की तर्कना-प्रणाली, तथा उसके सिद्धांतों को पुष्ट करनेवाले द्यांत तुम्हारे मन में बैठ न जायँ।

मैंने श्रध्ययन की उस प्रणाली से बहुत ही लाभ उठाया है जिसे उद्धरणी कहते हैं। इस प्रणाली में बार बार दाहराने की किया करनी पड़ती है जिससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाती है। मैं पढ़ने में इसी प्रणाली का श्रमुसरण करता हूँ। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ खुकता हूँ तब मैं पुस्तक को बंद कर देता हूँ और उसमें श्राई हुई मुख्य मुख्य बातों को फिर ध्यान पर चढ़ाता हूँ। इसी कम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तब मैं सारी पुस्तक के विषय का श्रमुक्तम, एक एक प्रकरण करके, मन में धारण करता हू और इस प्रकार पुस्तक की सारी बातों को मन में दोहरा जाता हूँ। यह हो सकता है कि कोई ममुख्य बहुत सी पुस्तकों एढ़े श्रीर कुछ भी न जाने। पढ़ने का जो ढंग ऊपर बतलाया गया है उसके श्रमुसार दो जायगा। यह तो उसे पुस्तकों के विषय पर पूरा श्रधिकार हो जायगा। यह

ढंग जल्दी जल्दी पढ़ने के लिये तो उपयुक्त नहीं है पर सम्यक् रूप से पढ़ने के लिये उपयुक्त है। जब कोई युवा पुरुष पढ़ना श्रारंभ करे तब उसे चाहिए कि वह धीरे धीरे समभ बूभ कर पढ़े। दूर जानेवाला कोई हरकारा जब अपनी यात्रा ब्रारंभ करता है तब धीरे धीरे चलता है किर ज्यों ज्यों पैर गरमाता जाता है वह अपनी चाल बढ़ाता जाता है। यदि कोई पाठक पहले ही बहुत अधिक आगे बढ़ना चाहेगा तो उसका चित्त बहुत सी बातों के बोभ से घबड़ा जायगा श्रीर वह विषय को प्रहण श्रौर धारण न कर सकेगा। प्राचीन काल के पंडित और विद्वान श्राज कल के पंडितों श्रीर विद्वानों से एक बात में अच्छे थे। उनके पास पुस्तकें तो थोड़ी ही सी रहती थीं पर वे उन्हें अच्छी तरह पढ़ते थे। बहुत सी पुस्तकों ही से बोध नहीं हो जाता। बोध के लिये यह देखना त्रावश्यक नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है बिक यह देखना त्रावश्यक है कि "हमें कितना उपस्थित है"। एक ग्रनाड़ी किसान सी बीघे में भी उतनी फ़सल नहीं पैदा कर सकता जितनी एक चतुर किसान पचास बीघे में कर सकता है।

एढ़ने के समय एक नोट बुक रख लेने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके उत्तम और चम-स्कारपूर्ण अंशों को उसमें अक्षरकम से या और किसी कम से टाँकते जाओ। पढ़ते समय हाथ में पक पेसल भी रक्खों श्रौर (यदि पुस्तक तुम्हारी ही हो तो) पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थलों पर निशान करते जाश्रो जो बार बार पढ़ने योग्य हों, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो, जो संदिग्ध हों, श्रथवा जिनके विषय में छानवीन श्रावश्यक हो। पाठन-प्रणाली के कई एक लेखकों ने पुस्तक पर निशान करने के लिये इतने प्रकार के चिह्न बनाप हैं कि यदि कोई पाठक उनका व्यवहार करे तो सारी पुस्तक ही रँग जाय। पर मेंने जहाँ तक श्रवुमव किया है केवल चार चिह्नों ही से काम चल जाता है। वे चार चिह्न थे हैं—

। इस चिह्न से यह सूचित होता है कि जहाँ यह लगा है उस स्थल का भाव या उक्ति सुंदर है।

× इससे ऊपरवाले चिह्न का उलटा श्रभिप्राय समभगा चाहिए।

१ इस चिह्न सं यह अभियाय है कि बात संदिग्ध वा अयथार्थ है।

यह स्चित करता है कि कथन कहीं से उद्घृत ,
 वा विचार कहीं से लिए गए हैं।

बहुत से चिह्नों का आडंबर रखने से पढ़ने में सुविधान होगी, रुकावट ही होगी, क्योंकि पढ़नेवाले का ध्यान इन्हीं चिह्नों की ओर रहेगा, विषय की ओर न रहेगा। उस का पढ़ना इसी प्रकार का होगा जैसे को ई रास्ते में मील और फ़रलांग के पत्थर गिनता चले और चारों ओर के रमणीय इश्यों और विशेषताओं की ओर ध्यान न दे। पढ़ने में विषयों का विभाग भी अत्यंत प्रयोजनीय है। हमें ऐसी शिक्त प्राप्त करनी चाहिए कि जिस धारण करने योग्य विचार का एक बार हमारे चित्त में संचार हो उसे हम धारण कर लें। 'नोट बुक' और चिह्नों से, जिनका उन्नेख ऊपर हुआ है, विषय-विभाग में बड़ी सहायता मिलेगी; परसब से अधिक सिद्धि अंतः करण में स्थित अन्वय व्यतिरेक की शिक्त की साधना से होगी। पाठक को अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने का अभ्यास करना चाहिए। ज्यों ज्यों वह पढ़ता जाय त्यों त्यों उन भावों और विषयों को कमबद्ध करता जाय जो उसके सामने आवें।

विषयों के श्रध्ययन का कोई कम होना चाहिए। इस कम का श्रमाव बड़ी भारी भूल है जो प्रायः नवयुवकों से हुश्रा करती है। वे काव्य पढ़ते पढ़ते हितहास पढ़ने लगते हैं, हितहास छोड़ कर तर्कविद्या की श्रोर कुकते हैं, फिर उपन्यास हाथ में ले कर बैठते हैं, सारांश यह कि जैसे भिखमंगे एक द्वार से दूसरा द्वार देखा करते हैं वैसे ही वे एक विषय से दूसरे विषय की श्रोर जाया करते हैं। वे लोहे की खान खोदते खोदते ताँबे की खान खोदने लगते हैं, फिर सीसे की खान की श्रोर लपकते हैं। तात्पर्य्य यह कि एक एक करके वे प्रत्येक विषय का पह्ना चूमते हैं पर किसी में भी कुछ काल तक नहीं लगे रहते। इस प्रकार का पढ़ना श्रध्ययन के उद्देश्य श्रीर श्रीमप्राय का साधक नहीं बाधक होता है। इससे चित्त

सदा चंचल श्रौर श्रक्थिर रहता है, श्रौर बहुत से विषयों का बोभ लाद देने से बुद्धि स्तब्ध श्रौर शिथिल हो जाती है। सोचना चाहिए कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि वेकन ने कहा है "पढना खंडन मंडन करने, वा मानने मनाने के लिये नहीं होता बढ़िक विचार श्रौर विवेक के लिये होता है"। श्रस्त, हम लोग जो कुछ पढ़ें एक क्रम के साथ पढ़ें जिसमें जो कुछ हम पढ़ें उसे श्रच्छी तरह समभें बूभें। पढ़ना हमें केवल ज्ञान की सामग्री प्रदान करता है, विषय में पूर्ण प्रवेश चिंतन से होता है। जिस प्रकार चौपाए एक बार जो कुछ खाते हैं उसे फिर जुगाली के द्वारा कई बार कुचलते हैं तब वह उनके शरीर में लगता है, उसी प्रकार श्रध्ययन में बिना चर्चित चर्चेण के ज्ञान प्रौढ नहीं होता। यों ही मोटे तौर पर बहुत से विषयों का स्पर्श करते रहने से ज्ञान के भांडार की वृद्धि नहीं होती क्योंकि दूसरों के कथन को नहम ठीक ठीक दाहरा सकते हैं और न उनके तर्क और प्रमाण को अपने हृदय में उपस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी वैसी ही होती है जैसी सुनी सुनाई वार्तो की। इस प्रकार की जानकारी जो कभी कहीं प्रकट करता है तो उसका श्राधार या तो कुछ रटे हुए वाक्य होते हैं या बिना सोचे समभे सिद्धांत।

मान लीजिए कि किसी ने 'महाराष्ट्र जाति के अभ्युदय का इतिहास' पढ़ने,में लग्गा लगाया है। उसके लिये देश की

उस अवस्था की पूरी छान बीन करनी चाहिए जो महाराष्ट्र श्राधिपत्य के समय में थी। पहले तो उसे तत्कालीन लेखकों के दिए हुए वृत्तांतों का पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए जिसमें घटनात्रों का कम उसे ठीक ठीक विदित रहे, जिसमें उसके सहारे पीछे के इतिहासलेखकों के सिद्धांतों और **त्र्यनुमानों की वह पूर्ण परीक्षा कर सके। इस ढंग से जिस** विषय को विद्यार्थी उठावे उसका श्रंत तक श्रध्ययन करे, यह नहीं कि बीच में किसी अन्य विषय की कोई अच्छी पुस्तक देखी तो सब छोड़ छाड़ कर उसी की श्रोर लपक पड़े। समय समय पर सब विषयों का श्रनुशीलन करना चाहिए, पर जो विषय हाथ में हो उसे एक ठिकाने पर छोड़ना चाहिए । उस किसान को लोग क्या कहेंगे जी एक खेत में दो कूँड़ डाल कर हल बैल लेकर दूसरे खेत में पहुँचता है, फिर दूसरे से तीसरे में ? लोग यही कहेंगे कि वह ऐसा काम करके श्रपना समय श्रौर श्रम नष्ट करता है। विचार कर देखिए तो यही दशा बहुत से पाठकों की पाई जायगी। वे बड़ी उतावली के साथ कभी एक विषय को हाथ में लेते हैं कभी दूसरा विषय उठाते हैं, कभी थोड़ा इधर पढ़ते हैं कभी थोड़ा उधर, कभी इतिहास का एक प्रकरण पढ़ते हैं फिर गणित की कोई क्रिया करने लगते हैं। इसका फल क्या हो सकता है? बिना किसी क्रम श्रौर व्यवस्था क धारणा में बहुत सी ऊटपटांग और बेमेल बातों को स्थान देने

से कोई लाभ नहीं हो सकता। जैसे श्रौर सब बातों में वैसे ही पढ़ने के विषय में भी पक्का सिद्धांत यही है कि एक समय में एक ही चीज़ पढ़ी जाय, और श्रच्छी तरह पढ़ी जाय । तीन घोड़ों पर चढ़ कर केवल सरकस वाले निकलते हैं पर सवार जिसे किसी दूर प्रदेश में जाना रहता है एकही जँचे हुए घोड़े पर चढ़ कर निकलता है। वह श्रस्थिर चित्त का मनुष्य जो कभी कविताएँ लिखता है, कभी पुरातत्त्व में टाँग श्रड़ाता है, कभी राजनैतिक विषयों पर व्याख्यान देता है किसी एक में भी प्रवीणता नहीं प्राप्त कर सकता। सच्चे विद्यार्थी को इस प्रकार की कुदान और सरसरी पढ़ाई से दूर रहना चाहिए, यह न समभना चाहिए कि बहुत से विषयों का पन्ना चूमने से ही आदमी कुछ सीख सकता है या बहुत सी पुस्तकें उलटने ही का नाम खूब पढ़ना है। एक अनुभवी ग्रंथकार का उपदेश ध्यान देने योग्य है जो कहता है-"साधारणतः पढ़ने की श्रोर प्रवृत्ति श्रानंद श्रौर शिक्षा के लिये होती है। इससे युवा पुरुष का पढ़ना पेसा होना चाहिए जिसमें कुछ श्रम मालूम हो श्रौर जिसका कुञ्ज विशिष्ट उद्देश्य हो । जिसमें कुञ्ज श्रम पड़ता है उससे श्रंतःकरण की सब शक्तियों पर ज़ोर पड़ता है, श्रौर कोई विशेष उद्देश्य रख कर हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको धारणा जितनी दृढ़ता के साथ प्रहण करती है उतनी दृढ़ता के साथ यों ही सरसरी तौर पर पढ़ी हुई बातों को नहीं।

एक बात श्रीर है। विद्याभिलाषी जो कुछ पढ़े उसे

श्रालोचना पूर्वक पढ़े। इसी सिद्धांत की श्रोर लक्ष्य करके एक विद्वान् कहता है—''कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें सरसरी तौर पर ही पढ़ने के लिये एक आदमी की पूरी उमर चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जो पढ़ने में सहायक मात्र होती हैं श्रीर जिनका काम समय समय पर पड़ता है, कुछ ऐसी होती हैं जो केवल ख़शामद वा शिष्टाचार के निमित्त लिखी जाती हैं श्रौर जिनका केवल देख लेना ही पढ़ जाना है''। इन भारी भारी पुस्तकों, सहायक पुस्तकों श्रीर शिष्टाचार की पुस्तकों को श्रलग रख कर विद्यार्थी को एसी ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ जो उसे कुछ सिखावें, जो यह बतलावें कि कैसे जीना श्चार कैसे मरना होता है, जो उसकी धारणा में उत्तम ज्ञान का भांडार भर दें और कल्पना में उत्तम उत्तम वित्र अंकित कर दें, उसके श्रेष्ठ मनोवेगों को उमाई तथा हृदय की पवित्र श्रौर मृदुल भावनाश्रों को प्रेरित करें । उसे अपने पढ़ने के लिये पुस्तकें बहुत सोच विचार कर चुननी चाहिएँ, क्योंकि जो समय बुरी पुस्तक देखने में जाता है वह नष्ट ही जाता है श्रीर नष्ट करने के लिये विद्यार्थीं को समय नहीं मिल सकता। अच्छी पुस्तकों की भी तीन श्रेणियाँ हैं-एक तो वे पुस्तकें जिनका अपर बताए हुए ढंग से पूर्ण श्रनुशीलन करना चाहिए, दूसरी वे पुस्तकें जिनका तीन बार पढ़ जाना ही काफ़ी है, तीसरी वे जिन्हें एक बार से अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रीर सब काम करने के वैसे ही

पढ़ने के भी तीन ढंग हैं-साधार एतः पढ़ना, श्रच्छी तरह पढ़ना, ख़ुब अच्छी तरह पढ़ना। पर इस श्रंतिम ढंग से पढ़ने के योग्य पुस्तकें कितनी थोड़ी हैं ! ऐसी पुस्तकें कितनी थोड़ी हैं जिनके विषय में मिल्टन की उक्ति चरितार्थ होती हो कि "पुस्तकों में वैसी ही कियमाण जीवनशक्ति उत्पन्न करने का गुण होता है जैसी उनके लिखनेवालों की श्रात्मा में थीं"। पुस्तकों में उनके कत्तीश्रों की पवित्र बुद्धि का सार खींच कर रक्खा रहता है जिसके सेवन से मननशील पुरुषों में ज्ञान-शक्ति का संचार होता है।

मिल्टन ने त्रालोचनापूर्ण श्रध्ययन को कर्त्तव्य ठहरा कर इस बातका पक्ष लिया कि पुस्तकों के प्रकाशन में किसी प्रकार की बाधा राज्य की स्रोर क्षेन होनी चाहिए, सब प्रकार की पुस्तकें छुपें श्रौर प्रकाशित हों। बहुत से धार्मिक महात्मा हो गए हैं जो नास्तिकों की लिखी पुस्तकों को बराबर देखते थे। एक धर्मात्मा साधु के विषय में मिल्टन ने लिखा है कि "वह मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्रकार कोई पाप नहीं करना चाहता था । एक दिन सोचते सोचते वह इस उलमन में पड़ गया कि मैं कैसी वातों पर विचार कहूँ। इसी बीच में उसे दैवी स्वप्न हुआ कि चाहे जो पुस्तक तेरे हाथ में त्रावे उसे तू पढ़ डाल क्योंकि तेरी बुद्धि सत्य का निर्णय करने श्रौर प्रत्येक विषय की ठीक ठीक परीक्षा करने के योग्य है"। जिसे, पर्यालोचन का अभ्यास हो जाता है

वह सब प्रकार की बातें पढ़ता है पर उनमें जो श्रच्छी होती हैं उन्हीं को ग्रहण करता है।

मिल्टन ने आगे चलकर फिर कहा है—''पवित्र मनुष्य के निकट सब बस्तुएँ पवित्र हैं, खान पान ही नहीं, सब प्रकार का पढ़ना भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। यदि श्रंतः-करण ग्रुद्ध है तो किसी प्रकार का पढ़ना वा किसी प्रकार की प्रस्तकें उसे कलुषित नहीं कर सकतीं। प्रस्तकें भोजन की सामग्री के समान हैं जिनमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। लोग अपनी रुचि के अनुसार उनको चुन सकते हैं। जिस की पाचन शक्ति बिगड़ गई है उसके लिये अच्छा भोजन श्रीर बुरा भोजन क्या? इसी प्रकार दुष्ट प्रकृतिवाले के लिये उत्तम से उत्तम पुस्तकें भी श्रच्छे उपयोग में नहीं लाई जा सकतीं। पर पुस्तकों श्रीर खान पान की वस्तुश्रों में यह पक ग्रंतर है कि निकृष्ट भोजन स्वस्थ से स्वस्थ शरीर का भी पोषण नहीं कर सकता पर निकृष्ट पुस्तकें पर्यालोचन की शक्ति रखनेवाले विवेकशील पाठकों को पता लगाने, खंडन करने, सावधान करने और दृष्टांत देने में सहायता देती हैं"। मिल्टन का यह कथन वहीं तक स्वीकार किया जा सकता है जहाँ तक उसका संबंध राज्य की श्रोर से पहुँचाई जाने-वाली बाधा को रोकने से हैं। वह विद्यार्थी के अनुसरण के योग्य नहीं है। राज्य की श्रोर से पुस्तकों के विषय में किसी प्रकार का बंधन होना अनुचित है पर विद्यार्थी के लिये आव-

श्यक श्रौर उपयोगी है। उसे इस बात के ऊपर कभी न जाना चाहिए कि शुद्ध अंतः करणवाले के लिये सब कुछ पवित्र है क्योंकि बड़ी कठिनाई तो यह है कि हम निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सी वस्तुएँ पवित्र हैं। वचपन से लेकर बराबर हम बुराई की श्रोर ले जानेवाली बातों से घिरे रहते हैं। ऐसी श्रखंड पवित्रता कितनों में पाई जाती है जिन पर ब्राइयों के संसर्ग से कुछ कल्मष न लगे ? बहुत सी पुस्तकें पेसी हैं जिन्हें प ं कर कोई युवा पुरुष बिना हानि उठाए नहीं रह सकता। यदि ऐसा हो भी सकता हो, यदि काजल की कोठरी में जा कर वह कालिख से बच भी सकता हो तो भी उसे कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। पहाड़ पर चढ़ कर कंकड़ चुनने से क्या लाभ ? निदयों और तालों में मोती नहीं मिल सकते। कुरुचिपूर्ण पुस्तकों में समालोचक लोग रचना के चाहे कितने ही चमत्कार दिखलावें पर उनकी कुपवृत्ति के कलंक को नहीं मिटा सकते। ग्वाल, देव श्रादि कवियों में रस और अलंकार की पूर्णता और उक्कियों की अपूर्वता का जो ग्रानंद है वह उस हानि से घट कर है जो पाठक को उनकी विलास वासना पूर्ण वाक्यावली से हो सकती है। इससे हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसका पूर्ण विचार रखना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का प्रहण और बुरी पुस्तकों का त्याग करना चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि कौन पुस्तकें पवित्र श्रौर सारगर्भित हैं श्रौर कौन पुस्तकें श्रपवित्र

श्रौर निःसार। मन, वचन श्रौर कर्म से किए हुए पापों के लिये हम उत्तरदाता हैं और पढ़ने का संबंध मन से है। प्रसिद्ध श्रॅगरेज़ी उपन्यास-लेखक स्काट ने जब जाना कि उस के श्रंतिम दिन निकट श्राते जाते हैं तब उसने कहा- "श्रब मेरे जीवन का अंतिम दिन निकट आता जाता है, अब में इस संसार रूपी रंगभूमि से बिदा होना चाहता हूँ। मैंने श्रपने समय में सब से श्रधिक पुस्तकें लिखीं श्रौर मुक्ते यह सोच कर परम संतोष है कि मैंने श्रपनी पुस्तकों द्वारा किसी मनुष्य का धर्म-विश्वास डिगाने या किसी मनुष्य का सिद्धांत द्षित करने का प्रयत्न नहीं किया। मैं ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसे मृत्यु-शय्या पर पड़ने के समय मैं मिटा देना चाहूँ"। इसी प्रकार जब हमारी आयु पूरी होती दिखाई देगी, जब हमारे जीवन का श्रवसान निकट जान पड़ेगा तब हमें यह सोच कर बड़ी शांति होगी कि हमने ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जिसे मृत्युशय्या पर पड़ने के समय हम भूल जाना चाहें।

मैंने अब तक जो कुछ कहा है वह कुवासनापूर्ण पुस्तकों ही को लक्ष्य करके, पर मेरी चेतावनी ऐसी पुस्तकों के विषय में भी है जिनकी रचना दूषित हैं, जो आंडबरपूर्ण छित्रम शब्दावली से भरी हैं, जिनकी वर्णनशैली भदी और जिनके विचार निकम्मे हैं, और जिनकी श्रोर ध्यान देना समय और अम को नष्ट करना है। रसविहीन शब्दाडंबर-पूर्ण काव्य,

बनावटी इतिहास, प्रचलित संशयवाद, उद्वेगपूर्ण उपन्यास इनको विद्यार्थी अपने मार्ग से दूर रक्खे क्योंकि ये उसकी उन्नति में बाधक ही होंगे। महात्मा लोग कह गए हैं कि ऐसी बातों के। प्रहण करना चाहिए जो ऊँबी हों। पर यदि हम श्रंतः करण को मूर्खता, प्रमाद श्रीर श्रवत्य द्वारा पतित होने देंगे तो यह कैसे हो सकेगा? पुस्तकालयों और विद्यार्थियों के लिये महात्मात्रों का यह उपदेश कितना श्रनमोल है। पहना उसी को चाहिए जिससे कुछ शिक्षा मिले, न कि केवल उद्वेग उत्पन्न हो। जिससे कुछ संयम श्रावे, न कि केवल उत्त-जलल विचार हो। ऋध्ययन सूर, तुलसी ऐसे कवियों का करना चाहिए जो मानव प्रकृति को प्रत्यक्ष करते हैं, खाल श्रीर देव ऐसे कवियों का नहीं जो विषय-वासना को उत्ते-जित करते हैं। पढ़ने में इसकी श्रपना श्रटल सिद्धांत रखना चाहिए।

श्रव पूछो कि यह कैसे जानें कि कौन सी पुस्तकें श्रच्छी श्रोर पढ़ने योग्य हैं श्रीर कौन सी पुस्तकें बुरी श्रीर रही में फेकने योग्य हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि इस विषय में लोक-मत श्रीर परंपरागत श्रालोचना को प्रमाण मान कर चलना चाहिए। बुरी पुस्तकों पर संसार ने कलंक का टीका लगा दिया है, जो प्रत्यक्ष है। यदि तुम श्राँख खोल कर देखोंगे तो वह स्पष्ट दिखाई देगा। यंत्रालयों से जो श्रनेक प्रकार की पुस्तकें नित्य निकला करती हैं श्रीर जो पदयोजना तथा वर्णन- शैली की विलक्षणता के कारण कुछ दिनों तक लोगों को बहुत प्रिय र∵ती हैं उनके विषय में यह सहज में निश्चित किया जा सकता है कि उनके पढ़ने से कोई लाभ होगा या नहीं। एक व्रकरण क्या एक पृष्ठ ही पढ़ने से उनका उद्देश्य श्रीर भाव प्रकट हो जायगा । स्थालीपुलाकन्याय से एक चावल से सारी बटलोई का पता चल जाता है। एक चावल जिसे श्रच्छा लगेगा वह बटलोई का भात रुचि के साथ खायगा, यदि कचा या जला मालूम होगा तो छोड़ देगा। जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तब किसी अच्छे उद्देश्य से पढ़ता हूँ। बहुत सी पुस्तके ऐसी होती हैं जिन्हें देखते ही प्रकट हो जाता है कि वे उन सिद्धांतों के प्रतिकृत हैं जिन्हें में उत्तम समभता हूँ। ऐसी पुस्तकों के विषय में मैं यह नहीं कह सकता कि मुक्ते उन्हें पढ़ना ही चाहिए। यदि कोई मनुष्य मुक्त से आकर कहे कि मैं बड़ी गढ युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध करूँगा कि दो और दो पाँच होते हैं तो मुक्ते उसकी बातें सुनने की अपेक्षा और बहत से जरूरी काम हैं। यदि मुरब्बे का एक टुकड़ा मुँह में रखते ही मुँह का स्वाद बिगड़ जाय तो हमें यह देखने के लिये कि मरब्बा रखना चाहिए या नहीं सब का सब खाने की श्राव-श्यकता नहीं है। बीस भागों में समाप्त किसी बड़े, पर सा-धारण ग्रंथ के तीन चार भाग पढ़ कर ही हमें ग्रंथकार की शक्ति ग्रौर पहुँच का श्रंदाज़ कर लेना चाहिए श्रौर यह समभ लेना चाहिए कि यदि हम बीसी भाग पढ़ जायँगे तो

भी हमें कोई उच्च भाव, गंभीर श्रन्वीक्षण वा हृद्य का सम्रा उद्गार न मिलेगा। ऐसे बीस भागों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो किसी फल की कामना से वा किसी देवता को प्रसन्न करने के लिये किसी ब्रंथ का पाठ, विना उसके श्रिभिपाय से कोई संबंध रक्खे हुए, सप्ताह वा महीने के भीतर जैसे तैसे समाप्त करते हैं। विद्यार्थी को ऐसी कोई आफ़त नहीं पड़ी है। हमें क्या पड़ी है कि हम किसी श्रपरिचित की निकम्मी बात सुनन जाय? इसी प्रकार हमें क्या पड़ी है कि हम कोई बुरी पुस्तक पढ़ने जायँ ? जिस प्रकार हम एक से भ्रपना पीछा छुड़ाते हैं उसी प्रकार दूसरी से भी श्रपना पीछा क्यों न छुड़ावें ?

## **बठाँ प्रकरण ।**

## स्वास्थ्य-विधान।

"धम्मार्थ-काम-मोक्षाणां शरीरं साधनं परम्"

इस बात का विश्वास उन्नति के लिये परम आवश्यक है कि स्वास्थ्य-रक्षा मनुष्य का प्रधान धर्म है। बहुत कम लोग यह श्रच्छी तरह समकते हैं कि शरीर का संयम भी मनुष्य के कर्त्तव्यों में से है। जब तक शरीर है तभी तक मनुष्य सब कुछ कर सकता है। लोग बात बात में प्रकट करते हैं कि शरीर उनका है वे जिस तरह चाहें उसे रक्खें। प्राकृतिक नियमों का उन्नंघन करने से जो बाधा होती है उसे वे एक ब्राकस्मिक ब्रापत्ति सममते हैं, अपने किए का फल नहीं समभते। यद्यपि इस शारीरिक व्यतिक्रम का कुफल भी कुटुंब और परिवार के लोगों को उतना ही भोगना पड़ता है जितना और अपराधों का, पर इस प्रकार का व्यतिक्रम करनेवाला अपने को अपराधी नहीं गिनता। मद्यपान से जो शारीरिक व्यतिकम होता है उसकी बुराई तो सब लोग स्वी-कार करते हैं पर यह नहीं समकते कि जैसे यह शारीरिक व्यतिक्रम बुरा है वैसे ही सब शारीरिक व्यतिक्रम बुरे हैं। बात यह है कि स्वास्थ्य के नियमों का उद्घंघन भी पाप है।

आत्मसंस्कार की वह शिक्षा अधूरी ही समभी जायगी जिसमें शरीर-संयम की व्यवस्था श्रीर स्वास्थ्य-रक्षा का विधान न होगा । इसी से बड़े बड़े विद्यालयों में, जिनमें वैज्ञानिक शिक्षा का पूर्ण प्रबंध है, शरीर-विज्ञान को श्रच्छा स्थान दिया जाता है। हमारे कल्याण के लिये जैसे गणित के नियमों श्रीर शब्दों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक है वैसे ही शरीर-यंत्र की उन कियाओं का जानना भी परम आवश्यक है जिनके द्वारा जीवन की स्थिति रहती है। जब शरीर श्रस्वस्थ रहता है तब चित्त भी ठीक नहीं रहता। प्रौढ़ बुद्धि स्रौर सुक्ष्म विवेक के लिये पुष्ट शरीर का द्दोना त्रावश्यक है। शरीर की रक्षा करना प्रत्येक धार्मिक का कर्त्तव्य है। क्योंकि "शरीर-मार्च खलु धर्म-साधनम् ''। ईश्वर के सामने हमें इसका हिसाब देना होगा कि इमने उससे प्राप्त की हुई शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग किया है। इसके लिये समाज के प्रति भी हम उत्तरदाता हैं क्योंकि उसका कल्याण प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण पर निर्भर है। सब से अधिक तो हमारे व्यतिक्रम का परिणाम हमारे ही ऊपर पड़ेगा क्योंकि हमारा यह कर्त्तव्य है कि इम किसी शारीरिक शक्ति पर अत्यंत अधिक ज़ोर न डालें।

स्वास्थ्य का बड़ा भारी नियम इस कप में कहा जा सकता है। शरीर की शक्तियों का जो नित्यशः क्या प्रति क्षण स्थय होता रहता है उसकी पूर्ति का ठीक ठीक प्रबंध परम

श्रावश्यक है। शरीर की जो गरमी बराबर निकलती रहती है श्रौर उसके संयोजक द्रव्यों का जो क्षय होता रहता है उसकी कड़ी सूचना भूख श्रीर प्यास के वेग द्वारा मिलती है। जिस प्रकार किसी सेना के सिपाही अधिपति से कहते हैं कि और सामग्री लात्रो नहीं तो हड़ताल कर देंगे उसी प्रकार शारीरिक शक्तियाँ भी शरीरी से अपनी पुकार सुनाती हैं और काम बंद करने की धमकी देती हैं। बुद्धिमान् मनुष्य अपना लाभ सोच कर उनकी सुचना पर ध्यान देता है और उन्हें आवश्य-कता के अनुसार ताज़ी हवा, अन्न और जल पहुँचाता है। जिन श्रवयवों से स्वच्छ वायु का उपयोग होता है उन्हें श्वासवाहक श्रवयव कहते हैं, जो भोजन ग्रहण करते श्रीर उसका रस तैयार करते हैं उन्हें पाचक श्रवयव कहते हैं, जो सारे शरीर में रक्त द्वारा वायु श्रीर रस का संचार करते हैं वे संचारक श्रवयव कहलाते हैं, जो शरीर के श्रनावश्यक द्रव्यों को बाहर करते हैं वे मलं वाहक अवयव कहलाते हैं। बहुत सी श्रवस्थात्रों में तो श्रधिकतर यह मनुष्यों ही के वश की बात है कि वे इन श्रवयवों को स्वस्थ दशा में रक्लें जिसमें वे अपना काम ठीक ठीक कर सकें। यदि वे पेसा न करेंगे तो उनके शरीर के भीतर जो क्षय होता है वह पोषण की श्रपेक्षा श्रधिक होगा, जिसका परिणाम रोग श्रौर मृत्यु है। उनका मस्तिष्क ग्रौर हृद्य भी जो जीवन के श्राघार हैं श्रशक्त होने के कारण अपना काम छोड़ देंगे। पर जो लोग

इस विषय में अपने लाभ और कर्चव्य को विचारेंगे वे दो बातों का पूरा ध्यान रक्खेंगे, भोजन का और व्यायाम का। व्यायाम संचारक-श्रवयंवों को रस का ठीक ठीक संचार करने में सहायता देता है। भोजन संचारक और मलवाहक श्रव-यवों की क्रिया का उपक्रम करता है। स्वास्थ्य के लिये और बहुत सी बातों का विचार रखना होता है, जैसे ताज़ी हवा और श्रव के श्रवकृत कपड़े लत्ते का, विश्राम और नींद का इत्यादि इत्यादि। पर मोटे तार पर यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य भोजन और व्यायाम के विषय में पूरी चौकसी रक्खे तो वह भला चंगा रह सकता है। यह भी श्रावश्यक है कि मनुष्य सफ़ाई से रहे और कोई ऐसा व्यव-साय न करे जो स्वास्थ्य को हानिकर हो।

भोजन के विषय में पक्का सिद्धांत यह है कि न बहुत श्रिधिक खाय श्रीर न बहुत कम । श्रिधिक खाने से कभी कभी जितनी हानि हो जाती है उतनी कम खाने से नहीं होती । यदि तुम पक्काशय श्रीर श्रॅतिह यों पर इतना बोभ डालोंगे कि वे उसे सँभाल न सकें तो उनका काम बंद हो जायगा । इस विषय में संयम का ध्यान बराबर रखना चाहिए और इस बात को समभना चाहिए कि हम जीने के. लिये खाते हैं, खाने के लिये नहीं जीते। भोजन उतना ही करना चाहिए जितने में तुष्टि हो जाय, उसके ऊपर केवल मज़े के लिये खाते जाता जाना ठीक नहीं है। शरीर पोषण के

ि विये यह आवश्यक है कि जो कुछ हम खायँ उसम कई प्रकार के द्रव्य हों, जैसे सत्त (जो आदे, मांस, श्रंडे, छेने आदि में होता है), चिकनाई (जो दूध, घी, चरबी, तेल आदि में होती है), लसी (जो चीनी, साब्दाना, शहद आदि में होती है), और खनिज पदार्थ (जो पानी, नमक, क्षार आदि में होता है)।

स्वास्थ्य के लिये जैसे यह श्रावश्यक है कि भोजन बहुत श्रिधिक न किया जाय वैसे ही यह भी श्रावश्यक है कि कोई एक ही प्रकार की वस्तु बहुत श्रधिक न खाई जाय। हमें मिला जुला भोजन करना चाहिए अर्थात हमारे भोजन में कई प्रकार की चीज़ें रहनी चाहिएँ जिसमें श्रावश्यक मात्रा में वे सब द्रव्य पहुँचें जिनसे शरीर का पोषण होता है श्रीर उसमें शक्ति स्राती है। कोई पदार्थ बराबर भोजन का काम नहीं दे सकता अर्थात् शरीर के क्षय को नहीं रोक सकता जब तक कि उसमें शरीर-तंतु बनानेवाला सत्त न हो। जिस पदार्थ में यह सत्त श्रावश्यक मात्रा में होता है वही बराबर श्राहार के लिये उपयोगी हो सकता है। खनिज श्रंश का भी उसमें रहना त्रावश्यक है। लसी वा चिकनाई दो में से एक भी हो तो काम चल सकता है।

यद्यपि भोजन में सत्तवाले पदार्थों का उपयोग बहुत होता है पर उन्हें श्रधिक मात्रा में खाने से खर्च भी श्रधिक होता है। एक जवान श्रादमी को शरीर की पूर्ति के लिये ' ४००० प्रेन कारबन और ५०० प्रेन नाइट्रोजन की आवश्य-कता होती है। सत्तवाले पदार्थों में साधारणतः सैकड़ा पींछे ४३ भाग कारबन और १४ भाग नाइट्रोजन होता है। श्रतः ४००० प्रेन कारबन के लिये मनुष्य को ७४०० प्रेन सत्त खाना चाहिए। ७४०० प्रेन में ११०० प्रेन नाइट्रोजन होता है जो आवश्यक से चौगुना है। इससे सत्त ही अधिक खाने से मेदे पर बहुत ज़ोर पड़ता है और आँतों को फालतू नाइट्रो-जन निकालने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। स्निग्ध पदार्थों (घी, मक्खन, तेल आदि) तथा चीनी आदि में कारबन का भाग बहुत अधिक होता है और नाइट्रोजन कुछ भी नहीं होता। भोजन के साथ घी वा मक्खन आदि मिला लेने से सत्त की बहुत कुछ आवश्यकता पूरी हो जाती है। मोजन में

भोजन के विषय में ठीक ठीक कोई नियम निर्धारित करना असंभव है। प्रत्येक मजुष्य को अपने निज के अनुभव द्वारा यह देखना चाहिए कि उसे क्या क्या वस्तु कितनी कितनी खानी चाहिए। लोगों की प्रकृति जुदी जुदी होती है। कुछ लोग मांस नहीं खा सकते, कुछ लोग रोटी नहीं पचा सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट उरद की दाल खाते ही बिगड़ जाता है। सारांशयह कि प्रत्येक मजुष्य यह आप निश्चित कर सकता है कि उसे कीन सी वस्तु अजुक्ल पड़ती है और कीन प्रतिकृत। उसे यह उपदेश देने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि तुम यह

खाया करो, यह न खाया करो। ध्यान रखने की बात केवल. इतनी ही है कि भोजन भिन्न भिन्न प्रकार का हो और उस में संयम रक्खा जाय। दो चार बातें श्रीर बतलाने की हैं। एक भोजन के उपरांत फिर दूसरा भोजन कुछ श्रंतर देकर किया जाय जिसमें पहले भोजन को पचने का समय मिले। जब तक एक बार किया हुआ भोजन पच न जाय तब तक दूसरा भोजन न करना चाहिए। यदि तुमने सबेरे ६ बजे कुछ जलपान कर लिया है तो दस बजे के पहले भोजन न करो, इसी प्रकार संध्या के समय यदि कुछ जलपान कर लिया है तो रात को नौ बजे से पहले भोजन न करो। कसरत करने के पीछे तरंत ही भोजन न करो, शरीर को थोड़ा ठिकाने हो लेने दो तब उस पर भोजन पचाने का बोम डालो। इस बात का ध्यान रक्लो कि खाने की जो चीज़ें आवें वे ताज़ी श्रीर श्रच्छी हों, सड़ी गली न हों। भोजन श्रच्छी तरह से पका हो, कचा न रहे। जो जोग मांस खाते हैं उन्हें बीच बीच में मञ्जली भी खानी चाहिए। अनाज के साथ साग भाजी तरकारी का रहना भी श्रावश्यक है। खाली सेर दो सेर दुध पी जाने की श्रपेक्षा उसे भोजन के साथ मिला कर खाना अच्छा है। जाड़े के दिनों में स्निग्ध पदार्थों का सेवन कुछ बढा देना चाहिए श्रीर गरमी में कम कर देना चाहिए। बिना भूख के भोजन करना ठीक नहीं। भोजन का उतना ही ग्रंश उपकारी होता है जितना पचता है, बिना पचे भोजन

से हानि को छोड़ लाभ नहीं। बहुत लोग यह समभते हैं कि जितना ही भोजन पेट में जाय उतना ही अच्छा और वे दिन भर कुछ न कुछ पेट में डालने की चिंता में रहा करते हैं, फल यह होता है कि उनकी पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है और उन्हें मंदाग्नि संग्रहणी श्रादि कई प्रकार के रोग लग जाते हैं।

खाद्य पदार्थों पर विचार करके श्रव में पेय पदार्थों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। प्राचीन यूनानियों का यह सिद्धांत था कि पीने के लिये पानी से बढ़ कर और कोई पदार्थ नहीं। गरम देश के लोगों के लिये यह सिद्धांत बड़े काम का है। ठंढे देशों के लोग चाय, काफ़ी, शराब आदि उत्तेजक पदार्थों का संवन रखते हैं। स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट मनुष्य के लिये उत्तेजक पदार्थों की उतनी श्रावश्यकता नहीं होती। थोड़ी चाय या काफ़ी का पीना अच्छा है, क्योंकि उससे शरीर में फ़रती आती है और शरीर के क्षय का कुछ अवरोध होता है। पर चाय अधिक नहीं पीनी चाहिए, अधिक पीने से भय रहता है। चाय से क्षुघा की पूर्ति होती है इससे यात्रा इत्यादि में उसका व्यवहार श्रुच्छा है। एक साहब चाय की प्रशंसा इत प्रकार करते हैं—"चाय पीनेवाला थोड़ा सा कर भी शरीर को बनाए एख सकता है"। पर यह समरस रखना चाहिए कि पानी जिस सुगमता से पिया जाता है उस सुगमता से चाय श्रादि नहीं थी जा सकती। पानी सब प्रकृति

के लोगों के स्वभावतः श्रवुकूल होता है पर बहुत से लोग चाय श्रादि नहीं पी सकते। बहुत से छात्र श्राज कल रात की जागने के लिये खुब चाय पी लेते हैं। यह साधन बुरा है। कसरत के समय भी चाय नहीं पीनी चाहिए। लगातार बहुत देर तक परिश्रम करते करते यदि शरीर शिथिल हो गया हो तो थोड़ी सी चाय पी लेने से शरीर स्वस्थ हो जाता है पर प्यास लगने पर पानी ही पीना ठीक होता है। गरमी के दिनों में थोड़ा शरबत पी लेने से शरीर में ठंढक आ जाती है श्रीर घबराहट दूर हो जाती है। सारांश यह कि खाने पीने में भी हमें उसी प्रकार विचार से काम लेना चाहिए जिस प्रकार और सब कामों में।हमें अति कभी न करनी चाहिए और अनुभव से जो बात पाई जाय उसी को स्वीकार करना चाहिए। केवल फलाहार करना, केवल पयाहार करना, जल ही को समस्त व्याधियों का नाशक बतलाना ये सब सनक की बातें हैं। पेसी पेसी बातें उन्हीं को शोभा दे सकती हैं जो कहते हैं कि मोक्ष किसी एक ही प्रकार के सांप्रदायिक विश्वास से हो सकता है। मनुष्य के लिये सब से पका सिद्धांत तो यह है कि वह संयम रक्खे। यदि कोई युवा पुरुष खान पान के असंयम द्वारा अपना सोने का शरीर मिट्टी कर दे तो यह उसका बड़ा भारी श्रपराध है। खान पान के विषय में जितनी व्यर्थ की बकवाद होती है उतनी धर्म को छोड़ कर श्रौर किसी विषय में नहीं। बात यह है कि जो लोग ऐसी बकवाद किया करते हैं वे

श्रारीर-शास्त्र के नियमों को कुछ भी नहीं जानते। यदि युवा पुरुष थोड़ी सी जानकारी इस शास्त्र के विषय में प्राप्त कर लें तो उन्हें फिर खान पान के विषय में बहुत सा उपदेश सुनने की श्रावश्यकता न रह जाय श्रीर वे श्राप ही निश्चित कर लिया करें कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किससे बचना चाहिए। खान पान में समय का नियम बाँधो श्रीर सादा भोजन संयम के साथ करो।

श्रब मैं भाँग, शराब श्रादि उत्तेजक पदार्थों के विषय में दोचार बातें कहता हूँ। यह तो सर्वसम्मत है कि इनका अनि-यमित और अधिक मात्रा में सेवन दोषों का घर है। जिन्हें इनके अधिक सेवन की लत लग जाती है उनका सारा जीवन सत्यानाश हो जाता है। पर यह कभी नहीं कहा जा सकता कि जो चित्त के उदास होने वा शरीर के शिथिल होने पर कभी थोड़ी सी ठंढाई पी लेते हैं वे सीधे काल के मुख में ही जा पड़ते हैं। हाँ, जो लोग श्रपने को वश में नहीं रख सकते, जिनके लिये संयम बहुत कठिन है, जिन्हें थोड़े से बहुत करते कुछ देर नहीं - ऐसे लोगों के लिये उचित यही है कि वे एक दम बचे रहें। उत्तेजक पदार्थों से बचना युवा पुरुषों के लिये तो बहुत ही अच्छा है। पर एक चुल्लू भाँग को विष का घूँट कहना अत्युक्ति है। किसी दिन भर के थके माँदे मनुष्य को संध्या के समय थोड़ी उंढाई पीते देख यह कहना कि 'बस, श्रुव यह चौपट गया' श्राडंबर ही जान

पड़ेगा । मैंने बहुत से बुद्दों को देखा हैं जो सबेरे थोड़ी सी अफ़ीम ले लेने से दिन भर अपना काम बड़ी फ़ुरती के साथ करते हैं। ऐसे बुद्दों को हम अफ़ीमची नहीं कह सकते। ठंढे देशों के लोग मोजन के साथ पाचन आदि के लिये थोड़ी मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं। उनकी वह मात्रा जब बढ़ जाती है तब वे शराबी कहलाने लगते हैं और घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं।

उत्तेजक पदार्थों के पक्ष में इतना कहने के उपरांत मैं यह बतलाना श्रावश्यक समभता हूँ कि हुए पुष्ट मनुष्य की, जिसे उपयुक्त भोजन श्रौर ताज़ी हवा मिलती है, तथा विश्राम श्रीर व्यायाम करने को मिलता है ऐसे पदार्थों की श्रावश्य-कता नहीं है। पाठक मेरे कथन में कुछ विरोधाभास देख कर चिकत होंगे, पर बात यह है कि इस संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका शरीर हुए पुष्ट नहीं, जिन्हें बहुत श्रधिक काम करना पड़ता है, जो चिंता से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोग उत्तेजक पदार्थों का थोड़ा बहुत सेवन कर तो हानि नहीं। चालीस वर्ष की श्रवस्था के उपरांत बहुत लोगों की उत्तेजक पदार्थों के सेवन की श्रावश्यकता होती है क्योंकि उनसे भोजन पचता श्रौर शरीर में लगता है तथा शिथिल श्रंगों में काम करने की फ़ुरती श्राती है। ऐसी श्रव-स्था में भी उत्तेजक द्रव्य की मात्रा थोड़ी हो श्रौर वह क्रमशः बढ़ने न पावे।

अब रही इके सिगरेट आदि पीने की बात। इस संबंध में पहले तो यह जानना चाहिए कि भले चंगे श्रादमी की तंबाकू से किसी रूप में भी कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। तंबाकू का व्यसन चाहे खाने का हो, चाहे पीने का, चाहे सुँघने का, व्यर्थ और निष्प्रयोजन ही है। इससे युवा पुरुषों को अपने कार्य्य में कोई सहायता नहीं मिल सकती। सिग-रेट पीनेवाल ब्यर्थ कडुवा धुत्राँ उड़ा कर परमेश्वर की स्वच्छ वायु को दूषित करते हैं श्रौर सुकुमार नासिकावालों को कष्ट पहुँचाते हैं। सुनते हैं कि चित्रकूट के पास के जंगल में दो श्राँगरेज़ सिगरेट पीते हुए सैर को निकले। रास्ते के किनारे दोनों ओर मधुमिक्खयों के छत्ते थे। सिगरेट के धुएँ से मिक्खियाँ इतनी विगड़ीं कि सब छत्तों को छोड़ कर निकत श्राई श्रौर उन्होंने डंकों से उन दोनों साहबों को मार डाला। श्रधिक तंबाकू पीने से हानि होती है, इसे कोई भी श्रस्वीकार नहीं कर सकता। पर इक्कीस वर्ष से ऊपर की श्रवस्थावाले प्रायः बहुत से लोगों को परिमित मात्रा में तंबाकू पीने से कोई हानि नहीं पहुँचती। पर यदि हानि न भी पहुँचे तो भी लाभ कोई नहीं है।

इस देश में पान खाने की प्रथा बहुत दिनों से है। भोजन के उपरांत लोग पान खाते हैं, श्राप गए का सत्कार भी पान इलायची देकर करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजन के पीछे वा कुछ खाने के पीछे दो बीड़े पान खा लेने से मुख

शुद्ध हो जाता है, मुख में किसी प्रकार की दुर्गेध नहीं रह जाती। श्रीर भोजन के उपरांत जो एक प्रकार का श्रालस्य वा भारी-पन त्राता है वह दूर हो जाता है। पान पाचन में भी सहायता देता है। पर श्रधिक मात्रा में पान खाना हानिकारक होता है। बहुत श्रधिक पान खाने से श्रग्नि मंद हो जाती है, भूख पूरी नहीं लगती, एक प्रकार की घबराइट सी बनी रहती है जिससे किसी काम में चित्त नहीं लगता, जीभ स्तब्ध हो जाती है जिससे शब्दों का उचारण ग्रस्पष्ट श्रीर ठक ठक कर होने लगता है। जिस प्रकार ऐसे लोग मिलते हैं जो दिन रात क्षण क्षण पर पान चवाया करते हैं उसी प्रकार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो पान के नाम से कोसों दूर भागते हैं श्रीरसी तरह से नाक भौं सिकोड़ते हैं। पहले प्रकार के लोगों पर यदि दुर्व्यसन सवार रहता है तो दूसरे प्रकार के लोगों पर अपने को संयमी प्रकट करने की एक भूठी धुन।

श्रव में व्यायाम का विषय लेता हूँ जिस पर ध्यान देने की विद्यार्थी वा युवा पुरुष को सब से श्रधिक श्रावश्यकता है। श्रीर श्रीर चित्त की स्वस्थता, मन की फुरती श्रीर शिक्ष की उमंग, बुद्धि की तीव्रता श्रीर मनन शिक्ष की स्थ्मता इत्यादि की रक्षा नियमित व्यायाम ही से हो सकती है। व्यायाम भी हमारी शिक्षा का एक श्रंग है। जैसे खाने श्रीर सोने के बिना हमारा काम नहीं चल सकता वैसे ही व्यायाम के बिना भी नहीं चल सकता। व्यायाम ही के द्वारा हम श्रपने श्रंगों,

अवयवां और नाड़ियां की शक्ति को स्थिर रख सकते हैं। व्यायाम ही के द्वारा हम शरीर के प्रत्येक भाग में रक्क का संचार समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि व्यायाम से पेशियों का द्वाव रक्तवाहिनी नाड़ियों पर पड़ता है जिससे रक्त का संचार तीव होता है, व्यायाम ही के सहारे जीवन सुखमय प्रतीत हो सकता है, क्योंकि व्यायाम से पाचन में सहायता मिलती है श्रीर पाचन ठीक होने से उदासी नहीं रह सकती। ज्यायाम ही के प्रभाव से मस्तिष्क श्रपना काम ठीक ठीक कर सकता है। संसार में जितने प्रसिद्ध पुरुष हो गए हैं सब ने व्यायाम का कोई न कोई ढंग निकाल रक्खा था। गोस्वामी तुलसीद।स का नियम था कि नित्य सबेरे उठ कर वे शौच के लिये कोस दो कोस निकल जाते है। शीच ही से लौटते समय उनका प्रेत से साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है। भूषण कवि को घोड़े पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास था। महाकवि मवभृति को यदि विध्यपर्वत की घाटियों में घूमने का अभ्यास न होता तो वे दंडकारएय आदि का पेसा सुंदर वर्णन न कर सकते। महाराज पृथ्वीराज शिकार खेलते खेलते कभी कभी अपने राज्य की सीमा के बाहर निकल जाते थे। जब तक तुम श्रानंददायक श्रीर नियमित व्यायाम द्वारा अपने को स्वस्थ न कर लिया करोगे तब तक तुम्हारा श्रंग वा तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं रह सकेगा, तुम बातों का ठीक ठीक विचार श्रीर उचित निर्णय

नहीं कर सकोगे। पीले पड़े हुए छात्र को में यही कहूँगा ''गेंद खेलो, कबड्डी खेलो, पेड़ों में पानी दो, निक्नी न किसी तरह की कसरत करो"। जो शारीरिक परिश्रम तुमसे सहज में हो सके उसीको कर चलो, शरीर को किसी न किसी तरह हिलात्रो डुलात्रो। मुभ से जो पूछते हो तो मैं टहलना वा घूमना सब से अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक और आनंददायक सममता हूँ, पर तुम रुचि के श्रजुलार फेरफार कर लिया करो, कभी उछलो कूदो, कभी निशाना लगात्रो, कभी तैरो, कभी घोड़े की सवारी करो। यह कभी न कही कि तुम्ह समय नहीं मिलता या तुम्हारे पढ़ने में रुकावट होती है, पढ़ने में रुकावर ज़रूर होती है पर यह रुकावर होनी चाहिए। यह न कहो कि व्यायाम तुम से हो नहीं सकता। तुम से हो नहीं सकता, इसीलिये तो तुम्हें करना चाहिए। बुद्धि को पुराने समय की पोथियों के बोक्स से द्वाने की अपेक्षा उत्तम यह होगा कि तुम थोड़ा शरीर-विज्ञान जान लो और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लो तब तुम्हें मालूम होगा कि नौ नौ दस दस घंटे तक सिर नीचा किए और कमर मुकाए हुए इस प्रकार बैठे रहने से कि नाड़ियों का रक्त स्तंभित होने लगे तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रह सकते।

पाठक व्यायाम के लाभों को अच्छी तरह समभ कर मुभसे इसके नित्य-नियम के विषय में पूछेंगे। वे कहेंगे कि हम टहलने को तो तैयार हैं पर यह जानना चाहते हैं कि कितनी दूर तक श्रौर कितनी देर तक टहलें। यहाँ मैं फिर भी वही बात कहता हूँ कि हर एक की प्रकृति जुदी जुदी होती है इससे कोई ऐसा नियम बताना जो सब को बराबर अनुकूल पड़े प्रायः असंभव सा है। मैं बहुतों को जानता हूँ जिन्हें अत्यंत अधिक कसरत करने से उतनी ही हानि पहुँचती है जितनी न करने से पहुँचती है । पहले पहल एक बारगी बहुत सा श्रम करने लगना हानिकारक क्या भयानक है। जो मनुष्य कई सप्ताह तक बराबर क़लम दावात लिए बैठा रहा है उसका एकबारगी उठ कर बड़ी खंबी दौड़ लगाना ठीक नहीं है। यदि किसी कारण से शारीरिक परिश्रम कुछ दिन तक बराबर बंद रहा हो तो उसे फिर थोड़ा थोड़ा करके श्रारंभ करना चाहिए श्रौर सामर्थ्य देख कर घीरे घीरे बढ़ाना चाहिए। एक डाक्टर की राय है कि एक भले चंगे श्रादमी के लिये नित्य नौ मील तक पैदल चलना बहुत नहीं है। इस नौ मील में वह चलना फिरना शामिल है जो काम काज के लिये होता है। पर जो लोग मस्तिष्क वा बुद्धि का काम करते हैं उनके लिये नित्य इतना श्रधिक परिश्रम करना न सहज ही है श्रौर न निरापद। मैं तो समभता हूँ कि नित्य के लिये कोई हिसाब बाँधना उतना उपकारी नहीं है। यदि टहलते समय हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि त्राज हमें इतने मील श्रवश्य चलना है तो टहलना भी एक बोभ या कोल्हू के बैल का चक्कर हो जायगा। जो बात श्रानंद के लिये की जाती है वह इस प्रतिबंध के कारण पिलाई हो जायगी। मनुष्य को दो घंटे खुली हवा में बिताने चाहिएँ श्रीर उन दो घंटों के बीच कोई हलका परिश्रम करना चाहिए तथा किसी प्रकार के प्रतिबंध वा हिसाब का भाव चित्त में न श्राने देना चाहिए। तीन मील प्रति घंटे के हिसाब से टहलना श्रच्छा है।

एक डाक्टर ने जिन जिन श्रंगों पर परिश्रम पड़ता है उनके श्रनुसार व्यायाम के तीन भेद किए हैं। पहला वह जिसमें शरीर के सब भागों पर समान परिश्रम पड़ता है, जैसे तैरना, कुश्ती लड्ना, पेड़ पर चढ़ना। दूसरा वह जिसमें हाथ पैर को परिश्रम पड़ता है, जैसे गेंद खेलना, निशाना लगाना श्रादि। तीसरा वह जिसमें पैर श्रौर धड़ पर ज़ोर पड़ता है— ऊपर का भाग केवल सहायक होता है, जैसे उछलना कुदना, दौड़ना, टहलना आदि। इन तीनों में से प्रत्येक प्रकार का व्यायाम रुचि श्रीर श्रवस्था के श्रवुसार चुना जा सकता है। यह बात भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार की कसरत लगातार कुछ देर तक हो सकती है, किस प्रकार की कसरत से मन में फ़ुरती त्राती है श्रौर किस प्रकार की कसरत सहज में श्रीर सब जगह हो सकती है। इन सब बातों पर विचार करने से टहलना है। सब से अच्छा पड़ता है। पर फेरफार के लिये और और प्रकार का परिश्रम भी बीच में कर लेना श्रच्छा है। जमनास्टिक वा लकड़ी पर की कसरत को मैं बहुत श्रच्छा नहीं समभता क्योंकि एक तो वह श्रस्वाभाविक (क्रित्रम) है दूसरे उसमें श्रम श्रत्यंत श्रधिक पड़ता है।

स्नान का स्वास्थ्यवर्द्धक गुण सब स्वीकार करते हैं इस से उसके संबंध में ग्राति के निषेध के सिवा श्रौर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से युवा पुरुष जब नदी तालाब श्रादि में पैठते हैं तब बहुत देर तक नहीं निकलते। यह बुरा है। इस से त्वचा की किया में सुगमता नहीं, बाधा होती है । भोजन के उपरांत तुरंत स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ठंढे पानी से स्नान उतना ही करना चाहिए जितने से नहाने के पीछे ख़ुन में मामृली गरमी जल्दी श्राजाय। मनुष्य के रक्ष में साधारणतः ६८ या ६६ दरजे की गरमी होती है। यदि यह गरमी बहुत घट जाय या बढ़ जाय तो मनुष्य की श्रवस्था भयानक हो जाय श्रौर वह मर जाय। ठंढे पानी में स्नान करने से त्वचा शीतल होती है पर साथ ही ख़ुन की गरमी बढ़ती है। पर थोड़ी देर पानी में रहने के पीछे ख़न की गरमी घटने लगती है, नाड़ी मंद हो जाती है श्रौर एक प्रकार की शिथिलता जान पड़ने लगती है। पानी से निकलने पर ख़ुन में गरमी आने लगती है और शरीर में फ़रती जान पड़ती है। तौलिये या श्रॅगे छे की रगड़ से यह गरमी जल्दी आ जाती है। गरम पानी से नहाने से इसका उलटा श्रसर होता है। नहाते समय त्वचा श्रोर रक्त दोनों की

गरमी साथ ही बढ़ती है, नाड़ी तीव्र होती है। गरम पानी से निकलने पर त्वचा अत्यंत सुकुमार हो जाती है और रक्ष-वाहिनी नाड़ियों के फिर ठंढी होकर सिकुड़ने वा स्तब्ध होने का भय रहता है, इससे गरम पानी से नहाने के पीछे शरीर को कपड़े से ढक लेना चाहिए वा किसी गरम कोठरी में चला जाना चाहिए, एकबारगी ठंढी हवा में न निकल पड़ना चाहिए।

हृष्ट पुष्ट मजुष्य को सबेरे ठंढे पानों में स्नान करने से बड़ी फ़ुरती रहती है पर अशक्त और दुर्वल मजुष्यों तथा गठिया आदि के रोगियों को इस प्रकार के स्नान से बहुत भय रहता है। स्नान करना बहुत ही अधिक लाभकारी है पर यदि समक्त बूक्त कर किया जाय तो। अत्यंत अधिक स्नान करने से, शरीर की अवस्था का विचार न करने से, लाभ के बदले हानि होती है।

स्वास्थ्य के संबंध में जितनी आवश्यक बातें थीं उनका उल्लेख में संक्षेप में कर चुका, केवल एक निद्रा का विषय • और रह गया है। मला चंगा आदमी जैसे यह नहीं जानता कि पेट कैसे विगड़ता है वैसे ही वह यह नहीं जानता कि लोगों को नींद कैसे नहीं आती। नींद के लिये उसे कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होती। खेद के साथ कहना पड़ता है कि मस्तिष्क से काम करनेवाले लोग नींद की चिंता और चर्चा बहुत किया करते हैं क्योंकि उन्हें नींद बार बार बुलाने पर भी नहीं आती। वे एक करवट से दूसरी करवट बदला-करते हैं, थकावट से उनके अंग अंग

शिथिल रहते हैं पर नींद उनके पास नहीं फटकती। नींद भी क्या संदर वस्त है ! जिस समय हम नींद में भपकी लेते हुए बिस्तर पर पड़ते हैं उस समय कैसी शांति मिलती है ! हम हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं चाहते, एक अवस्था में कुछ देर पड़े रहना चाहते हैं। संज्ञा भी धीरे धीरे बिदा होने लगती है चेतना हमें छोड़ कर श्रलग जा पड़ती है और न जाने कहाँ कहाँ भरमती है। जब मनुष्य देखे कि उसे नींद जल्दी नहीं श्राती तो उसे तुरंत उसके कारण का पता लगाना चाहिए। क्योंकि नींद की ही एक ऐसी श्रवस्था है जब मस्तिष्क की शिक्ष के क्षय की पूर्ति होती है। यदि पूर्ति न होगी तो पागल होने में कुछ देर नहीं। मस्तिष्क का काम करनेवालों को हाथ पैर का काम करनेवालों की अपेक्षा नींद की अधिक आवश्यकता होती है। पर जिनको अधिक श्रावश्यकता होती है उन्हीं को नींद न श्राने की शिकायत होती है। तब फिर ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए ? जिसे उन्निद्र रोग हो उसे अपने रोग के कारण का पता लगाना चाहिए श्रीर स्रोने के पहले उसे गरम पानी से स्नान कर लेना वा थोड़ा टहल श्राना चाहिए। कभी कभो कोठरी बदल देने से भी उपकार होता है। ऐसे रोगी को नींद लाने के लिये श्रफ़ीम,मरफ़िया श्रादि का सेवन कमी नहीं करना चाहिए।

अब यह बात अच्छी तरह से प्रमाणित हो गई है कि निद्रा मस्तिष्क के रक्षकोशों के खाली होने से आती है अर्थात्

मस्तिष्क में जब रक्ष नहीं पहुँचता तभी निद्रा आती है। इससे निद्राभिलाषी रोगी को चाहिए कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे मस्तिष्क में रक्ष का संचार तीत्र हो। यदि ऐसा रोगी श्रच्छी तरह पता लगा कर देखेगा तो उसे मालूम होगा कि उसके रोग का कारण काम का श्रिधिक बोस, व्यायाम का ग्रभाव, रात को बहुत देर तक पढ़ना लिखना, बंद कमरे में बहुत देर तक बैठना इन्हीं में से कोई है। जब कारण मालूम हो जायगा तब उपाय सुगम हो जायगा। पर यदि उन्निद्रता की मात्रा बहुत अधिक बढ़े तो समभाना चाहिए कि शरीर में कोई व्याधि लग गई है श्रौर तुरंत किसी श्रच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मैं यहाँ पर पेसे उन्निद् रोग की चर्चा करता हूँ जो प्रायः लिखने पढ़ने-वाले लोगों को उनकी भूलों के कारण हो जाया करता है। रात की बहुत देर तक काम करने, सोने के समय मन में बहुत सी बातों की चिंता रखने से यह रोग प्रायः हो जाता है। कभी कभी छात्रगण साँस लैंने के लिये कैसी और कितनी हवा चाहिए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखते। वे जाड़े के दिनों में कोठरी के सब किवाड़ बंद करके सो रहते हैं, जिससे उन्हें साँस लेने के लिये ताज़ी हवा नहीं मिलती।

श्रव यह प्रश्न रहा कि कितने घंटे सोना चाहिए। इसका भी कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो सब लोगों पर बराबर ठीक घटे।बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें

श्रिधिक काम करने की शक्ति होती है श्रीर जो कम सोत हैं। सोने की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तब प्रकृति प्रायः श्राप से श्राप जगा देती है। पर साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जिखने पढ़नेवाले लोगों को कम से कम सात घंटे सोने की अवश्यकता होती है। यदि वे ग्यारह बजे सोवेंगे तो ६ बजे उठ जाने में उन्हें कोई कठिनता न होगी। जाड़े के दिनों में यदि सबेरे आधा घंटा और सोया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। ऋष्ण पक्ष में श्रक्त पक्ष की अवेक्षा सोने की अधिक आवश्यकता होती है। सबेरे उठना बहुत श्रव्ही बात है पर इस प्रकार का सबेरे उठना नहीं कि सोने के लिये पूरा समय ही न मिले। संबेरे वही उठ सकता है जो रात को जल्दी सो जाता है। यदि विद्यार्थी दस बजे दीया बुक्ता दे तो पाँच बजे संबेरे उठ सकता है।

## मनोरंजन पुस्तकमाला ।

## श्रव तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-

(१) श्रादर्श-जीवन-लेखक रामचंद्र श्रुक्त ।

(२) श्रात्मोद्धार-लेखक रामचंद्र वर्मा। (३) गुरु गोविंदसिंह-लेखक वेणीपसाद। (४) श्रादर्श हिंदू १ भाग-लेखक मेहता लजाराम शम्मी। **(x)** (\$) ₹ " 55 (७) राणा जंगबहादुर-लेखक जगन्मोहन वम्मी। ( = ) भीष्म पितामह—लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी। ( ६ ) जीवन के श्रानंद्—लेखक गणुपत जानकीराम दुबे बी.पं.। (१०) भौतिक-विज्ञान-लेखक संपूर्णानंद बी.पस-सी.,पल.दी.। (११) लालचीन-लेखक व्रजनंदनसहाय। (१२) कबीरबचनावली—संग्रहकर्त्ता त्रयोध्यासिंह उपाध्याय। (१३) महादेव गोविंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी.प.। (१४) बुद्धदेव-लेखक जगन्मोहन वम्मी। (१४) मितव्यय-लेखक रामचंद्र वर्मा। (१६) सिक्लों का उत्थान श्रीर पतन-लेखक नंदकुमार देव शम्मी। (१७) वीरमणि—लेखक श्यामिबहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवविद्वारी मिश्र बी. ए.।

(१८) नेपोलियन बोनापार्ट-लेखक राधामोहन भोकलजी। (१६) शासनपद्धति-लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार। (२०) हिंद्स्तान.पहला खंड-लेखक द्याचंद्र गोयलीय बी.ए.। (२१) दसरा " 33 (२२) महर्षि सुकरात-लेखक वेणीप्रसाद। (२३) ज्योतिर्विनोद्-लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी.,एल. टी.। (२४) ब्रात्मशिक्षण-लेखक श्यामबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवविहारी मिश्र बी. ए.। (२४) सुंदरसार—संब्रहकर्ता हरिनारायण पुरोहित बी. ए.। (२६) जर्मनो का विकास,पहला भाग-लेखक सूर्यकुमार वम्मी । (২ও) " " दूसरा " " (२८) कृषिकौमुदी-लेखक दुर्गाप्रसादसिंह एल. ए-जी.। (२६) कर्तव्य शास्त्र-लेखक गुलाबराय एम.ए..एल-एल. बी. ।